# 

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

#### विद्वानोंकी दृष्टिमें

पुस्तकों हर दृष्टिसे सुन्दर भौर उपादेय हैं।

–सम्पूर्णानन्द

भारतीय ज्ञानपीठ बहुत ग्रच्छा काम कर रहा है। भगवान् करे ग्रापको खूब सफलता हो।

-सुन्दरलाल

प्राचीन जैन-कहानियाँ धौर जैन-शासनको मैंने बहुत पसन्द किया ।
--वासुदेवशरण अग्रवाल

भारतीय ज्ञानपीठ काशीका संकल्प और जो कृतियाँ प्रकाशनार्थं तैयार हो रही हैं, उन्हें देखकर बड़ा संतोष हुआ।

-राहुल सांकृत्यायन

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुस्तकों बहुत उपयोगी भीर ज्ञानवढेंक हैं।
-हजारीप्रसाद द्विबेदी

श्चाप जिस दृष्टिकोणसे प्रकाशन क्षेत्रमें उत्तर रहे हैं, उसका हार्दिक स्वागत है।

-रामप्रताप त्रिपाठी

मुभे यह जानकर प्रसम्भता हुई कि यह ज्ञानपीठ इन तीनों कार्यों (प्राचीन ग्रन्थ सम्पादन, संकलन, लोकोदयकारी नूतन निर्माण) को समान श्रद्धांके साथ करना चाहता है।

-प्रानन्य कौसल्यायन

इस संस्थाके उद्देश्य बहुत उदार हैं मेरा सद्भाग्य है कि मैं भ्रपने जीवनमें ही भ्रपनी इच्छाके अनुरूप इस संस्थाका उदय देख सका।
—नायूराम प्रेमी

पुस्तकोंकी छपाई अतीव सुन्दर, स्वच्छ और शुद्ध है। अन्तरंग और बहिरंग तन-मन-नयनके लिए आनन्दप्रद और शान्तिदायक है।

—शिवपूजनसहाय

भापकी भायोजनासे मुभे पूर्ण सहानुभूति है।

–बच्चन

सभी पुस्तकें महत्त्वपूर्ण हैं। ज्ञानपीठ साहित्यकी बड़ी सेवा कर रहा है।

पुस्तकोंकी छपाई, सफाईके विषयमें कहना ही क्या है। बहुत ही सुन्दर हैं। यहाँ तक कि मेरे जैसे मुसंस्कृत कहलानेवाले व्यक्तिकों भी ईप्या हो सकती है कि मेरे प्रत्थ भी इतने ही ग्रच्छे क्यों न छपें। ग्राज-कलके जमानेमें जब काराज़की इतनी कमी है, ऐसे सुन्दर प्रकाशनकों नज़र लग सकती है।

-- बनारसीबास चतुर्वेदी

# ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ३ ]

### सिरि वसुगंदि ब्राइरिय विरइगं उवासयज्भयगं

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

#### हिन्दी-भाषानुबाद सहित



सम्पादक-

पं० हीरालाल जैन, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम ग्रावृत्ति एक सहस्र प्रति वैसास बीर नि० सं० २४७६ वि० सं० २००६ ग्राप्रैस १६५२

मूल्य ५) ६०

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

#### स्व॰ पुरुवरलोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

# ज्ञानपोठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला

इस प्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, श्रवभंश, हिन्दी, कबड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रीमें उपलब्ध श्रागमिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहित्यिक श्रौर ऐतिहासिक श्रादि विविध विषयक जैन साहित्यका श्रनुसन्धानपूर्ण सम्पादन श्रौर उसका मृल श्रौर यथासंभव श्रनुवाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भगडारोंकी सूचियाँ, शिलालेख संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन ग्रन्थ श्रौर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में श्रकाशित होंगे।

अन्थमाला सम्पादकः [प्राकृत श्रीर संस्कृत-विभाग] डॉ॰ हीरालाल जैन, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ डॉ॰ आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰

> क्क्क्रक्त यंथांक ३ १

> > प्रशासक----

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, **भारतीय ज्ञानपीठ काशी** दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस ४

मुद्रक-देवताप्रसाद गहमरी, संसार प्रेस, काशोपुरा, बनारस

स्थापनाब्द फालगुण कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४

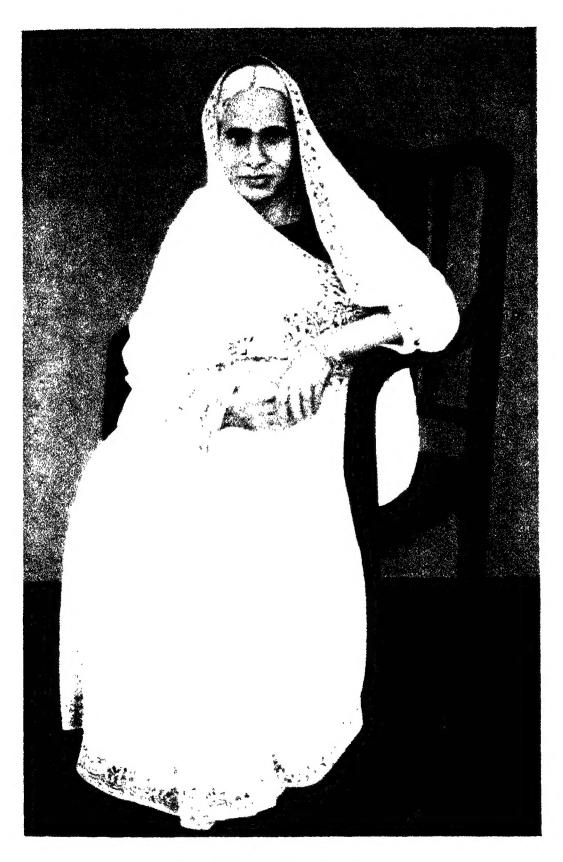

म्ब॰ मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

# JNĀNA-PĪTHA MURTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ PRAKRIT GRANTHA No. 3

<u>መመን አህ ላይ ዓላ ትላይ ቁላ ት</u> ደንገር እስለ ተስለተለ ተስለተለ ተስለተለ ተስለተለ ተስለተለ ተስለተለ ተስለተለ ተለከተለ ተ

#### VASUNANDI SHRAVAKACHARA

 $\mathbf{OF}$ 

#### ACHARYA VASUNANDI

#### WITH HINDI TRANSLATION

Translated and Edited

BY

PANDIT HIRALAL JAIN, Siddhant Shastri, Nyayatirtha



Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \ 1000 Copies.

VAISHAKH, VIR SAMVAT 2478 VIKRAMA SAMVAT 2609 APRIL, 1952.

 $\begin{cases} Price \\ Rs. 5/- \end{cases}$ 

#### BHĀRATĪYA JNĀRA-PĪTHA KĀSHI

#### FOUNDED BY

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

#### SHRÎ MÜRTI DEVÎ

#### JÑANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL, PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABIIRANSA, HINDI, KANNADA & TAMIL Fac, WILL BE PUBLISHED IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSCRIPTIONS, SIGDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WHAT BE PUBLISHED

> General Editors of Prakrit and Samskeit Section Dr. Hiralal Jain, M. A. D. Litt. Dr. A. N. Upadhye, M. A. D. Litt.

<u> አለመመቀመው የተመቀመመለው የተመቀመው የመመመመመው የተመቀመመመመው የተመቀመመመመመው የተመቀመመመመው የተመቀመመመመው የተመቀመመው የተመቀመመው የተመቀመመው የተመቀመው የተመቀ</u> PRAKRIT GRANTHA No. 3 DBWHHDDH: BEIDDHWHHWWHHUDHDWWWWWWWWWW

#### PUBLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA SECY., BHARATIVA JNANAPITHA. DURGAKUND ROAD, BANARAS No. 4.

All Rights Reserved. Vikrama Samvat 2000



# परम उदासीन प्रशान्तमृति सचेल साधु श्रद्धेय, पूज्य, श्री पं० गगोशप्रसादजी वर्गी

न्यायाचार्य

के

कर - कमलों में

सविनय

भेंद

ममर्पक हीरालाल

# पन्थानुक्रमणिका

|            |                                        |        | 1     |       |            |
|------------|----------------------------------------|--------|-------|-------|------------|
|            |                                        |        |       |       | पृष्ठांक   |
|            | सम्पादकीय बक्तव्य                      | • • •  | • • • | 4 * * | 3          |
|            | प्रस्तावना                             | •••    | •••   |       | १३-६४      |
| ₹.         | त्रादर्श प्रतियोंका परिचय              | • • •  | • • • | • • • | १३         |
| ₹.         | प्रन्थ-परिचय                           | •••    | •••   | * * * | १५         |
| ₹.         | ग्रन्थ-परिमाग्                         | • • •  | •••   |       | १६         |
| ٧.         | ग्रन्थकार परिचय                        | • • •  | •••   |       | १७         |
| 4.         | नयनन्दिका परिचय श्रीर वमुनन्दि         | का समय | • • • | •••   | १ट         |
| ξ.         | उपासक या श्रावक                        |        | •••   |       | २०         |
| <b>v</b> . | उपासकाध्ययन या श्रावकाचार              | • • •  | • • • |       | २१         |
| ۲.         | श्रावकधर्म प्रतिपाटनके प्रकार          | • • •  | • • • |       | 7 ?        |
| .3         | वमुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषताएं        | • • •  | ***   | * * * | २६         |
| १०.        | <b>ऋ</b> ष्टमूल गुर्गोंके विविध प्रकार | • • •  | • • • | • • • | ર્યૂ       |
| ११.        | शीलका स्वरूप                           |        | * * * | * * * | ३७         |
| १२.        | पूजन-विधान                             | • • •  | •••   | • • • | ₹⊏         |
| १३.        | वसुनन्दिपर प्रभाव                      | •••    | •••   | • • • | ४२         |
| १४.        | वसुनन्दिका प्रभाव                      | •••    |       |       | ४२         |
| १५.        | श्रावकधर्मका क्रमिक विकास              |        | 4 4 4 | 4 4 5 | ४३-४४      |
|            | <b>ग्रा॰ कुन्दकुन्द</b>                | •••    |       |       | 43         |
|            | ,, स्वामी कार्त्तिकेय                  | • • •  | • • • | • • • | ٧₹         |
|            | ,, उमास्वाति                           | • • •  |       | • • • | 84         |
|            | ,, स्वामी समन्तभद्र                    | •••    | •••   | • • • | 84         |
|            | ,, जिनसेन                              | • • •  | •••   | • • • | 80         |
|            | ,, सोमदेव                              | • • •  | •••   | • • • | 80         |
|            | ,, देवसेन                              | •••    | •••   | ,     | 4.8        |
|            | ,, श्रमितगति                           | •••    | •••   | * • • | પૂર        |
|            | ,, श्रमृतचन्द्र                        | •••    | •••   | ***   | <b>५</b> ३ |
|            | ,, वसुनन्दि                            | •••    | •••   |       | पू३        |
|            | i a ministra                           | .,,    | • • • | • • • | u a        |

#### वसुनन्दि-श्रावकाचार

6

| १६.        | श्रावक प्रतिमाश्रोंका श्राधार | •••                    | •••   |        | 48            |
|------------|-------------------------------|------------------------|-------|--------|---------------|
| 0.         | प्रतिमात्रोंका वर्गीकरण       | •••                    | •••   | •••    | XC            |
| <b>۲</b> ح | श्चन्नक ग्रीर एंतक            | • • •                  | •••   |        | ξo            |
|            | ग्रन्थ-विषय-सूची              | ***                    | •••   | •••    | Ę¥            |
|            | वसुनन्दि-उपासकाध्ययन (        | (मूलग्रन्थ ऋौर ऋनुवाद) |       | او ٠٠٠ | १-१४२         |
|            | परिशिष्ट                      | •••                    |       | … ફક   | <b>३-२</b> २२ |
| ٤.         | विशेष टिप्पग्                 | • • •                  | * * * | •••    | १४५           |
| ₹.         | प्राकृत-धातु-रूप-संप्रह       | •••                    | ***   | •••    | १५७           |
| ₹.         | प्राकृत शब्द-संग्रह           | •••                    | 1     |        | १७२           |
| 8.         | ऐतिहासिक-नाम-सूची             | •••                    | * * * |        | २२२           |
| <b>y</b> . | भौगोलिक नाम-सूची              | •••                    | • • • |        | २२२           |
| ξ.         | वत-नाम सूची                   | •••                    | ***   | •••    | २२२           |
| ٠,         | गाथानुक्रमणिका                | ***                    |       | 4**    | २२३           |

#### सम्पादकीय वक्तव्य

सन् १६३६ के प्रारम्भमें डॉ॰ स्रा॰ ने॰ उपाध्याय धवला-संशोधन-कार्यमें सहयोग देनेके लिए स्रम्यावती स्राये थे। प्रसंगवरा उन्होंने कहा कि 'वसुनन्दि-स्रावकाचार'के प्रामाण्डिक संस्करणकी स्रावश्यकता है स्रीर इस कार्यके लिए जितनी स्रधिकसे स्रधिक प्राचीन प्रतियोंका उपयोग किया जा सके, उतना ही स्रच्छा रहे। भेरी दृष्टिमं श्री ऐलक पन्नालाल सरस्वनी-भवन कालगपाटन स्रीर ब्यावरकी पुरानी प्रतियां थीं, स्रतः मैंने कहा कि समय मिलते ही मैं इस कार्यको सम्पन्न करूंगा। पर धवला-सम्पादन-कार्यमें संलग्न रहनेसे कई वर्ष तक इस दिशामें कुछ कार्य न किया जा सका। धवला-कार्यसे विराम लेनेके पश्चात् मैं तुवारा उज्जैन स्राया, ऐलक सरस्वती भवनमे सम्बन्ध स्थापित किया स्रीर सन् ४४ में दोनों भंडारोंकी दो प्राचीन प्रतियोंको उज्जैन ले स्राया। प्रेमकापौ तैयार की स्रीर साथ ही स्रनुवाद भी प्रारंभकर स्राश्वन शुक्का १ सं० २००१ ता० १८-६-४४ को समात कर डाला। श्री भारतीय जानपीटने प्रकाशनके विषयमें प्रारम्भिक वात-चीत भी हुई, पर में स्रन्य कार्यों में उलभा रहने से सन्य तैयार करके भी ज्ञानपीट को न भेज सका। सन् ४८ में एक वरू कार्य से प्रयाग हाईकोर्ट जाना हुन्ना। वर्षों से भारतीय ज्ञानपीट काशी के देखने की उन्दुकता थी, ख्रतः वहाँ भी गया। भाग्यवश शानपीट में ही संस्था के सुयोग्य मंत्री श्री स्रयोध्याप्रसाद जी भोयलीय से भेंट हुई। चर्चा छिड़ने पर उन्होंने कोई प्रन्थ संस्था को प्रकाशनार्थ देने के लिए कहा। बसुनन्दि-श्रावकाचार की पांडुलिपि मेरे साथ थी, स्रतः मैने उनके हाथों में रख दी।

संस्था के नियमानुसार वह पांडुलिपि प्राकृत-विभाग के प्रधान संस्थादक डॉ आ के उपाध्याय के पास स्वीकृति के लिए भेज दी गई। पर प्रस्तावना लिखनी शेप थी, प्रयन करने पर भी उसे में न लिख सका। सन् ५१ के प्रारम्भ में उसे लिखकर भेजा। डॉ० सा० ने प्रो० हीरालाल जी के साथ इस वर्ष के प्रीध्मा-वकाश में उसे दंखा, और आवश्यक सूचनाओं वा सत्परामर्शक साथ उसे वापिस किया और श्री गोयलीयजीको लिखा कि पं जी से सूचनाओं के अनुसार संशोधन कराकर प्रन्थ प्रेस में दे दिया जाय। यद्यपि मैंने प्रस्तावना व परिशिष्ट आदि में उनकी सूचनाओं के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया है, तथापि दो-एक स्थल पर आधार के न रहने पर भी आनुमानिक-चर्चा को स्थान दिया गया है, वह केवल इसलिए कि विद्वानों को यदि उन चर्चाओं के आधार उपलब्ध हो जायें तो वे उसकी पृष्टि करें, अन्यथा स्वाभिप्रायों से मुक्ते सूचित करें। यदि कालान्तर में मुक्ते उनके प्रमाण उपलब्ध हुए या न हुए; तो में उन्हें नवीन संस्करण में प्रकट करूँगा। विद्वानों के विचारार्थ ही कुछ कल्यनाओं को स्थान दिया गया है, किसी कदाग्रह या दुरभिसन्धि से नहीं।

स्वतंत्रता से सहाय-निरपेद्ध होकर ग्रन्थ-सम्पादन का मेरा यह प्रथम ही प्रयास है। फिर आवक-धर्म के क्रिमिक-विकास श्रीर द्धुक्षक-ऐलक जैसे गहन विषय पर लेखनी चलाना सचमुच दुस्तर सागर में प्रवेश कर इसे पार करने जैसा कठिन कार्य है। तथापि जहाँ तक मेरे से बन सका, शास्त्राधार से कई विषयों पर कलम

चलाने का अनिधिकार प्रयास किया है। अताएव चरणानुयोग के विशेष अभ्यासी विद्वाजन मेरे इस प्रयास की सावकाश अध्ययन करेंगे और प्रमादवश रह गई भूलों से मुक्ते अवगत करावेंगे, ऐसी विनम्र प्रार्थना है।

में भारतीय-ज्ञानपीठ काशी के ऋधिकारियों का ऋाभारी हूँ कि जिन्होंने इस प्रन्थ को ऋपनी प्रन्थमाला से प्रकाशित करके में रे उत्साह को बढ़ाया है। मेरे सहाध्यायी श्री० पं० पूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री ने प्रस्तावना के ऋनेक ऋंशों को सुना ऋौर आवश्यक परामर्श दिया, श्री पं० दरबारीलाल जी न्यायाचार्य देहली ने प्रति मिलानमें सहयोग दिया, पं० राजाराम जी ऋौर पं० रतनचन्द्र जी साहित्यशास्त्री मझावरा (काँसी) ने प्रस्तावना व परिशिष्ट तैयार करनेमें। श्री पं० पन्नालालजी सोनी ब्यावर, बा० पन्नालालजी अप्रवाल देहली ऋौर श्री रतनलालजी धर्मपुरा देहलीके द्वारा मूल प्रतियाँ उपलब्ध हुईं, इसके लिए मैं सर्व महानुभावोंका आभारी हूँ।

डॉ॰ उपाध्यायने कुछ और भी महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ संशोधन एवं परिवर्द्धनके लिए दी थीं। किन्तु पहले तो लगातार चार मास तक पत्नीके सख्त बीमार रहनेसे न लिख सका। पीछे उसके कुछ स्वस्थ होते ही पत्नीसवर्षीय ज्येष्ठ पुत्र हेमचन्द्रके ता॰ ७—६—५१ को सहसा चिर वियोग हो जानेसे हृद्य विदीर्ण और मिस्तिक शूत्य हो गया। अब लम्बे समय तक भी उन्हें पूरा करनेकी कल्पना तक नहीं रही। फलतः यही निश्चय किया, कि जैसा कुछ वन सका है, वही प्रकाशनार्थ दे दिया जाय। विद्वजन रही जुटियोंको सस्तेह सूचित करेंगे, ऐसी आशा है। मैं यथावसर उनके परिमार्जनार्थ सदैव उद्यत रहूँगा।

माद्रमल, पो० मड़ावरा } भाँसी (उ० प्र०) ३०-६-५१ विनम्र—
हीरालाल
सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

#### प्रकाशन-व्यय

| ७६०॥)। | कागज २२ × २६ = २८ पौड ३३ रीम | 660)  | सम्पादन पारिश्रमिक                |
|--------|------------------------------|-------|-----------------------------------|
| ११०२)  | छपाई ४॥।) प्रति पृष्ठ        | 300)  | कार्यालय व्यवस्था प्रूफ संशोधनादि |
| 220)   | जिल्द बँघाई                  | ३५०)  | भेट आलोचना ७५ प्रति               |
| ५०)    | कवर कागज                     | ७५)   | पोस्टेज ग्रंथ भेट भेजनेका         |
| १००)   | कवर डिजाइन तथा ब्लाक         | २४०)  | विज्ञापन                          |
| ६०)    | कवर छपाई                     | ११२४) | कमीशन २५ प्रतिशत                  |
|        |                              |       |                                   |

५१६२॥)। कुल लागत

१००० प्रति छपी । लागत एक प्रति ५०)।।

मुल्य ५) रूपये

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

and an and hard and a supply a supply

# प्रस्तावना

## १-आदर्श प्रतियोंका परिचय

वसुनिन्द् श्रावकाचारके प्रस्तुत संस्करणमें जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है, उनका परिचय इन प्रकार है—

इ—यह उदासीन आश्रम इन्दौर की प्रति है, संस्कृत छाया और ब्र॰ चम्पालाल की कृत विस्तृत हिन्दी टीका सहित है। मूल पाठ साधारणतः शुद्ध है, पर सन्दिग्ध पाठोंका इससे निर्णय नहीं होता। इसका आकार ६ × १० इंच है। पत्र संख्या ४३४ है। इसके अनुसार मूलगाथाओं की संख्या ५४८ है। इसमें गाथा नं० १८ के स्थानपर २ गाथाएँ पाई जाती हैं जो कि गो॰ जीवकांडमें कमशः ६०२ और ६०१ नं० पर साधारण से पाठमेंद के साथ पाई जाती हैं।

भा—यह ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवन भालसपाटन की प्रति है। इसका ख्राकार १० × ६ इंच है। पत्र संख्या ३० है। प्रति पत्रमें पंक्षि-संख्या ६-१० है। प्रत्येक पंक्षिमें ख्राच्य-संख्या ३० है। प्रति ख्राचनत शुद्ध है। दो-चार स्थल ही संदिग्ध प्रतीत हुए। इस प्रतिके ख्रानुसार गाथा-संख्या ५४६ है। इसमें मुद्धित प्रतिमें पाई जानेवाली ५३८ श्लीर ५३६ नं० की गायाएँ नहीं हैं। तथा गाथा नं० १८ के श्लागे "तिरिएहि खज्जमाणो" श्लीर "अएणोएणं खज्जनो" ये दो गायाएँ श्लीर श्लीक पाई जाती हैं। पर एक तो वे दिल्लोकी दोनों प्रतियोमें नहीं पाई जाती हैं, दूसरे वे स्वामिकातिकेयानुप्रेवामें कमशाः ४१ श्लीर ४२ नं० पर पाई जाती हैं। ख्रतः इन्हें मूलपाटमें सम्मिलित न करके वहीं टिप्पणीमें दे दिया गया है। इसके श्लितिक गाथा नं० १८ श्लीर १९के स्थानपर केवल एक ही गाथा है। इस प्रतिके श्लन्तमें लेखनकाल नहीं दिया गया है, न लेखक-नाम ही। परन्तु कागज, त्याही श्लीर श्रक्शोंकी बनावट देखते हुए यह प्रति कमसे कम ३०० वर्ग पुरानी श्रवश्य होनी चाहिए। कागज मोटा, कुछ पीले रंगका श्लीर साधारणतः पुष्ट है। प्रति श्रच्छी हालतमें है। इस प्रतिके श्लादि श्लीर मध्यमें कहीं भी अन्थका नाम नहीं दिया गया है। केवल खन्तमें पुष्टिका रूपमें है। इस प्रतिके श्लादि श्लीर स्थानम्य एका स्थानम्य स्थानम्य दिगम्बरे" ऐसा लिखा है। श्लीर कहीं कहीं श्लीर श्लान्य करमें स्थानिक स्थान व्यक्ति द्वारा "उपासकाध्ययनसूत्रम् दिगम्बरे" ऐसा लिखा है। श्लीर कहीं कहीं कहीं श्लाक्षेत्र स्थान श्लीप विष्ट प्रित्त संस्करणमें सी दी गई हैं जिनकी कुल संख्या ७७ है। इनमें से कुछ श्रयंको स्था श्लावश्यक हिष्पणियाँ मस्तुत संस्करणमें सी दी गई हैं।

ध—यह प्रति धर्मपुरा दिल्लीके नये मन्दिर की है। इसका स्नाकार ५॥ × १० इंच है। पत्र-संख्या ४८ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्ति-संख्या ६ है श्रीर प्रत्येक पंक्तिमें श्रक्र-संख्या ३६ – ४० है। श्रक्षर बहुत मोटे हैं। इस प्रतिके श्रनुसार गायाश्रांकी संख्या ५४६ है। मुद्रित प्रतिमें पाई जानेवाली गाया नं० ५३८ (मोहक्लएण सम्मं) श्रीर गाथा नं० ५३६ (सुहुमं च खामकम्मं) ये दोनों गाथाएँ इस प्रतिमें नहीं हैं।

प-यह प्रति पंचायती मंदिर देहलीं के मंडार की है। इसका आकार ५॥×१०॥ इंच है। पत्र-संख्या १४ है। प्रत्येक पत्रमें पंक्ति-संख्या १५ है और प्रत्येक पंक्तिमें अत्तर-संख्या ५० से ५६ तक है। अत्वर बहुत छोटे हैं, तथा कागज आरयन्त पतला और जीर्ण-शीर्ण है। इसके अनुसार भी गाथाओं की संख्या

प्रश्र है। इस प्रतिमें भी मुद्रित प्रतिवाली उपयुक्त प्रश्न और प्रश्न ने की गाथाएँ नहीं पाई जाती हैं। इस प्रतिमें यत्र तत्र अर्थवीधक टिप्पियाँ भी पंक्तियोंके ऊपर या हाशिये में दी गई हैं जो कि शुद्ध संस्कृतमें हैं। इस प्रतिमें कहीं अन्य अन्थोंकी समानार्थक और अर्थवीधक गाथाएँ और श्लोक भी हाशियेमें विभिन्न कल्मोंसे लिखे हुए हैं। उदाहरणार्थ—अहाचर्य प्रतिमा स्वरूप-प्रतिपादक गाथापर निशान देकर 'सब्वेसि इत्यीयां' इत्यादि 'स्वामिकार्तिकेयानुप्रेदां' की गाथा नं० २८४ दी है। इसीके साथ ''लिंगिम्म य इत्थीयां' इत्यादि 'स्वामिकार्तिकेयानुप्रेदां' की गाथा नं० २८४ दी है। इसीके साथ ''लिंगिम्म य इत्थीयां' इत्यादि स्वपादुत की २४वीं गाथा और ''मल्लीजं मलयोनिं'' इत्यादि रत्नकरएडकका १४३वां श्लोक दिया है। गाथा नं० प्रश्न ३२ पर समुद्धातका स्वरूप और संख्यावाली गो० जी० की ६६६-६७वीं गाथाएँ भी उद्धृत हैं। इनके अतिरिक्त गाथा नं० ५२९ पर टिप्पणी रूपसे गुग्गस्थानों की कालमर्यादा-सूचक दो गाथाएँ और भी लिखी हैं। जो कि किसी अज्ञात अन्यकी हैं, क्योंकि दि० सम्प्रदायके ज्ञातप्रय प्रत्योंकी जो प्राकृत पद्यानुक्रमणी हाल हीमें वीर सेवा मन्दिर सरसावासे प्रकाशित हुई है, उसमें कहीं भी उनका पता नहीं लगता। वे दोनों गाथाएँ इस प्रकार हैं—

कावित्यं सासाणं समये तेत्तीस सायशं घडत्ये। देसूण पुम्बकोडी पंचम तेरस संपन्नो॥१॥ लघु पंचनकार चरमे तय ब्रहा य बारसं जिम्म। ए श्रह गुणहाणा अंतमुहूतं मुणेयव्वा॥२॥

इन दोनों गाथाश्चोंमें प्रथम को छोड़कर शेष तैरह गुगस्थानों का उत्कृष्ट काल बताया गया है, वह यह कि—दूसरे गुगस्थानका छह श्रावली, चौथेका साधिक तैतीस सागर, पाँचवें श्चीर तैरहवेंका देशोन पूर्वकोटि, चौदहवेंका लघुपंचाल्य, तीसरे श्चीर छुठेसे लेकर बारहवें तकके श्चाठ गुगस्थानोंका उत्कृष्ट काल श्चन्तर्भृहतें है। इन दोनों गाथाश्चोंमें पहले गुगस्थानका काल नहीं बताया गया है, जो कि श्चमव्य जीवकी श्चपेला श्चनादि-स्ननंत, श्चनादि मिध्यादृष्टि भव्यकी श्चपेला श्चनादि-सान्त श्चीर सादि मिध्यादृष्टिकी श्चपेक्षा सादि सान्त श्चर्थात् देशोन श्चर्धपुद्गल परिवर्तन है।

इन टिप्पिण्योंसे टिप्पणीकारके पांडिस्यका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। एक स्थलपर रित्तको १८००० मेद भी गिनाये गये हैं। प्रतिकी अस्यन्त जीर्णावस्था होनेपर भी भंडारके संरक्षकोंने कागज चिपका चिपका करके उसे द्यायमें लेने योग्य बना दिया है। इस प्रतिपर भी न लेखन-काल है और न लेखक-नाम ही। पर प्रति की लिखावट, स्याही और कागज आदिकी स्थितिको देखते हुए यह ४०० वर्षसे कमकी लिखी हुई नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। बाबू पन्नालालजी अप्रवालके पास जो इस भंडारकी सूची है, उसपर लेखन-काल वि० सं० १६६२ दिया हुआ है। संभवतः वह दृसरी रही हो, पर मुझे नहीं मिली।

ब यह प्रति ऐलक पन्नालाल दि० जैन सरस्वती मधन ब्यावर की है। इसका आकार ४ × १० इंच है। पत्र-संख्या ४१ है। प्रत्येक पत्र में पंक्ति-संख्या ६ और प्रत्येक पंक्तिमें आहार संख्या ६२ से ६६ है। कागज साधारण मीटा, पृष्ट और पीलेसे रंगका है। यह प्रति वि० सं० १६५४ के ज्येष्ठ सुदी तीज सोमवारको आजमेरमें लिखी गई है। यह प्रति आदर्श प्रतियों में सबसे आधिक प्राचीन और आवन्त गुद्ध है। इसीको आधार बनाकर प्रेस कापी की गई है। क प्रतिके समान इस प्रतिमें भी "तिरिए हिं खजमाणों" और "अए एंग्रेस कापी की गई है। के प्रतिके समान इस प्रतिमें भी "तिरिए हिं खजमाणों" और "अए एंग्रेस कापी को त्यां उद्भुत की जाती हैं। इसके आन्तमें एक प्रशस्ति भी दी हुई है, जो यहाँपर ज्योंकी त्यों उद्भुत की जाती हैं। जिसके द्वारा पाठकोंको अपनेक नवीन वालोंका परिचय प्राप्त होगा। पूरी प्रशस्ति इस प्रकार है—

मशस्ति: — ग्रुमं भवतु । सं० १६५४ वर्षे आषाद्वमासे कृष्णपन्ने एकादश्यां तिथी ११ मीम-वासरे अजमेरगद्मध्ये श्रीमूलसिवे (संघे) मन्द्राम्नाये बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भट्टारकश्रीपद्मनन्दिदेवाः, तत्० भ० श्रीग्रभचन्द्रदेवाः, त० भ० श्री जिनचन्द्रदेवाः, त० भ० श्रीप्रमाचन्द्रदेवाः, त० म० श्रीचन्द्रकीर्तिदेवाः, तत्पद्दे भगडलाचार्य श्रीभुवनकीर्ति तत्पद्दे मग्रदलाचार्य श्रीष्ठमंकीर्ति त० मं० श्रीविशालकीर्ति, त० मं श्रीलिखिमीचन्द्र, त० मं० सहसकीर्ति, त० मण्डलाचार्य श्री श्री श्री श्रीमिन्त्र तदाम्माये खण्डेलवालान्वये पहाड्यागोत्रे साह नानिग, तस्य मार्था श्रीलतोयतरिङ्गणी सावयी लांछि, तयोः पुत्रत्रय प्रथम पुत्र शाह श्रीरंग, तस्य मार्था हुय २ प्रथम श्री याद्रे द्वितीय हरचमदे । तयोः पुत्रः शाह रेडा, तस्य मार्था रेखादे । शाह नानिग दुतिय पुत्र शाह लाखा, तस्य मार्था लाडमदे, तयो पुत्र शाह नाथ, तस्य मार्था नीलादे, शाह नानिग दुतिय पुत्र शाह लाला तस्य मार्था लिलतादे, तयो पुत्र २, प्रथम पुत्र चि० गागा, दितीय पुत्र सागा । एतेषां मध्ये शाह श्रीरंग तैन इदं वसुनिद् (उ-)पासकाचार मन्य ज्ञानावरणी कर्मचय-निमित्तं लिख्यापितं । मण्डलाचार्यं श्री श्री श्री श्री श्री निमित्तन्द्र, तस्य शिष्यणी वाह स्वीरा जोग्य घटापितं । ग्रुमं भवतु । मांगत्यं दद्यात् । लिखतं जोसी स्रदास ।

ज्ञानवान् ज्ञानदानेन निर्भयोऽभयदानतः । प्रम्नदानात्सुखी नित्यं निर्म्योधिः भेषजाञ्चवेत् ॥ १ ॥ सम्यक्त्वमूलं श्रुतपीठबन्धः दानादिशाखा गुणपक्तवाद्या । जस्स (यशः) प्रसृनो जिनधमंकस्पद्ग्मो मनोऽभीष्टफसादबुस्त (फकानि दत्ते) ॥

हाशियामें इतना संदर्भ श्रोर लिखा है - ''संवत् १६५४ ज्येष्ठ सुदि तीज तृतीया तिथी सोमवासरे श्रजमेरगढ्मध्ये लिखितं च जोसी सुरदास श्रजुंनसुत ज्ञाति बुन्दीबाल लिखाइतं च चिरंजिव' ।

उपर्युक्त प्रशस्ति संस्कृत मिश्रित हिन्दी भाषामें है। इसमैं लिखानेवाले शाह नानिग, उनके तीनों पुत्रों ग्रीर उनकी स्त्रियों का उल्लेख किया गया है। यह प्रति शाह नानिगके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरंगने जोशी स्रदाससे लिखाकर संयत् १६५४ के ग्राणाढ़ वदी ११ मंगलवारको श्रीमण्डलाचार्य भद्दारक नेमिचन्द्रजीकी शिष्यणी मधीराबाईके लिए प्रदान की थी। प्रशस्तिके श्रान्तिम श्लोकका भाव यह है—"यह जिनधर्मरूप एक कल्यवृत्त है, जिनका सम्यग्दर्शन मूल है, श्रुतशान पीठकच है, बत दान ग्रादि शाखाएँ हैं, श्रावक ग्रीर मुनियों के मूल व उत्तरगुगारूप पल्लव हैं, ग्रीर यशरूप पूरु हैं। इस प्रकारका यह जिनधर्मरूप कल्पदुम शरणार्थी या ग्राश्रित जनों को श्रामीष्ट फल देता है।"

#—यह बा॰ सूरजभान जी द्वारा देवबन्द्से लगभग ४५ वर्ष पूर्व प्रकाशित प्रति है। मुद्रित होने में इसका संकंत 'म' रखा गया है।

हमने प, भ और ध प्रतियोंके अनुसार गाथाओं की संख्या ५४६ ही रखी है।

#### २-प्रन्थ-परिचय

प्रत्यकारने श्रपने इस प्रस्तुत प्रत्यका नाम स्वयं 'उपासकाध्ययन' दिया है, पर सर्व-साधारणमें यह 'वसुनन्दि-आवकाचार' नामसे प्रसिद्ध है। उपासक अपात् आवकके अध्ययन यानी आचारका विचार जिसमें किया गया हो, उसे उपासकाध्ययन कहते हैं। द्वादशांग अतके मीतर उपासकाध्ययन नामका सालवाँ श्रंग माना गया है, जिसके भीतर व्यारह लाख सत्तर हवार पदोंके द्वारा दार्शनिक आदि व्यारह प्रकारके आवकोंके लच्चण, उनके त्रत धारण करने की विधि और उनके आचरणका वर्णन किया गया है। वीर भगवानके निर्वाण चले जानके पश्चात् कमशः ६२ वर्षमें तीन केवली, १०० वर्षमें पाँच अतकेवली, १८३ वर्षमें दशपूर्वी और २२० वर्षमें एकादशांगधारी आचार्य हुए। इस प्रकार वीर-निर्वाणके (६२ + १०० + १८३ + २२० = ५६५) पांच ती वेंसठ वर्ष तक उक्त उपासकाध्ययनका पटन-पाठन आचार्य-परम्परामें अविकलरूपसे चलता रहा। इसके पश्चात् यद्याप इस अंगका विच्छेद हो गया, तथापि उसके एक देशके शाता आचार्य होते रहें और वही आचार्य-परम्परासे प्राप्त प्रन्थके कर्ला आचार्य वसुनन्दिको प्राप्त हुआ, जिसे कि उन्होंने वर्म-वात्सक्षेसे प्रेरत होकर भव्य-बीवोंके हितार्थ रचा। उक्त पूर्वानुपूर्वीके अकट

१. देखो प्रशस्ति ।

करनेके लिए ग्रन्थकारने श्रपने इस ग्रन्थका नाम भी उपासकाध्ययन रक्खा, श्रीर सातवें श्रंगके समान ही ग्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर श्रावक धर्मका प्रस्तुत ग्रन्थमें वर्णन किया।

यद्यपि इस प्रन्थमें प्रायः श्रावक्के सभी छोटे-मोटे कर्त्तंव्योंका वर्णन किया गया है, तथापि सात व्यसनोंका श्रीर उनके सेवनसे प्राप्त होनेवाले चतुर्गति-सम्बन्धी महा दुःखोंका जिम प्रकार खूब विस्तारके साथ वर्णन किया गया है, उसी प्रकारसे दान, दान देनेके योग्य पात्र, दातार, देय पदार्थ, दानके भेद श्रीर दानके फलका; पंचमी, रोहिणी, श्राश्वनी श्रादि वत-विधानोंका, पूजनके छह भेदोंका श्रीर विम्ब-प्रतिष्ठाका भी विस्तृत वर्णन किया गया है।

मन्थ की भाषा सौरसेनी प्राकृत है जिसे कि प्रायः सभी दि० प्रन्थकारीने श्रपनाया है।

#### ३-प्रनथका परिमाण

आचार्य वसुनन्दिने प्रस्तुत अन्यका परिमाण प्रशस्तिकी अन्तिम गाथा द्वारा छह सौ पचास (६५०) स्चित किया है, मुद्रित प्रतिमें यह प्रमाण अनुष्टुप् श्लोकोंकी अपेचा कहा गया है। परन्तु प्रति-परिचय में जो पृष्ठ, प्रति पृष्ठ पंक्षि, श्रीर प्रतिपंक्षित अच्चरमंख्या दी है, तदनुसार अधिकसे श्रीधिक श्राच्यर संख्यासे गणित करनेपर भी प्रन्थका परिमाण छुइ हो पचास श्लोक प्रमाण नहीं श्राता है। उक्त सर्व प्रतियोंका गणित इस प्रकार है:—

प्रति पत्र पंक्ति ब्रज्य योग श्लोक प्रमाण

新 きゅ× も・× きゃ = もらをすっ ÷ まら = そっか

ध ४८×६ ×४१ = ११८०८ ÷३२ = ३६६

1 8x x 8x x x x = 88080 + 38 = 38011

च ४१× ६ × ३६ = १३२८४ ÷ ३२ = ४१५

ऐसी दशामें स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि ग्रन्थकारने ग्रपने प्रन्थका स्वयं जो परिमाण दिया है, वह किस श्रपेक्षासे दिया है ? यह प्रश्न उस श्रवस्थामें श्रीर भी जटिल हो जाता है जब कि सभी प्रतियों में 'छुन्नस्या परणासुत्तराणि एयस्त गंथपरिमाणं' पाट एक समान ही उपलब्ध है। यदि यह कल्पना की जाय, कि ग्रन्थकारने उक्त प्रमाण अपने ग्रन्थकी गाथा-संख्याश्रोंके हिसाबसे दिया है नो भी नहीं बनता, क्योंकि किसी भी प्रतिके हिसाबसे गाथाश्रोंका प्रमाण ६५० नहीं है, बल्कि मा, धा, पा प्रतियों के श्रनुसार गाथाश्रोंकी संख्या ५४६ श्रीर इतथा बा प्रतियों के श्रनुसार ५४८ है। श्रीर विभिन्न प्रतियों में उपलब्ध प्रवित्त गाथाश्रोंकों भी मिलाने पर वह संख्या श्रिक्त श्रिक ५५२ ही होती है।

मेरे विचारानुसार स्थूल मानसे एक गाथाको सवा श्लोक प्रमाण मान करके ग्रन्थकारने समग्र प्रनथका परिमाण ६५० कहा है । संभवतः प्रशस्तिकी ८ गाथाओंको उसमें नहीं गिना गया है ।

श्रव हम विभिन्न प्रतियों में पाई जानेवाली गायाश्रोंकी जाँच करके यह निर्णय करेंगे कि यथार्थमें उन गायाश्रोंकी संख्या कितनी है, जिन्हें कि श्रा० वसुनन्दिने स्वयं निगद्ध किया है ? इस निर्णयको करनेके पूर्व एक बात श्रीर भी जान लेना श्रावश्यक है, श्रीर वह यह कि ख्वयं ग्रन्थकारने मावसंग्रहकी या श्रान्य प्रन्थोंकी जिन गाथाश्रोंको श्रापने ग्रन्थका श्रांग बना लिया है, उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ की ही मूल गाथाएँ मान लिया जाय, तब भी कितनी श्रीर प्रचिप्त गाथाश्रोंका समावेश मूलमें हो गया है ? उक्त निर्णयके लिए हमें प्रत्येक प्रतिगत गाथाश्रोंकी स्थितिका जानना श्रावश्यक है।

(१) ध श्रौर प प्रतियोंके श्रनुसार गायाश्रोंकी संख्या ५४६ है। इस परिमाणमें प्रशस्ति-सम्बन्धी प्रगायाएँ भी सम्मिलित हैं। इन दोनों प्रतियोंमें श्रन्य प्रतियोंमें पाई जानेवाली कुछ गाथाएँ नहीं हैं; जिन पर यहाँ विचार किया जाता है:—

झ और व प्रतियोंमें गाथा नं० १८१ के बाद निम्न दो गाथाएँ श्रीर भी पाई जाती हैं:---

तिरिपृष्टिं खरत्रमाणा दुद्दमखुस्सेहिं इम्ममायो वि। सम्बन्ध वि संतद्वो भयदुक्सं विसहदे भीमं ॥ श्रयणाण्यं खरजंतो तिरिया पार्वति ,दारुणं दुक्सं । माथा वि जस्य भक्खदि झण्णो को तस्य राखेदि ॥

श्चर्थ-संगतिकी दृष्टिसे ये दोनों गाथाएँ प्रकरणके सर्वथा श्चनुरूप हैं। पर जब हम श्चन्य प्रतियोंको सामने रखकर उनपर विचार करते हैं, तब उन्हें संशोधनमें उपयुक्त पाँच प्रतियोंमें तीन प्रतियोंमें नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि बाबू स्रज्ञमान वकील द्वारा वि० सं० १६६६ में मुद्रित प्रतिमें भी वे नहीं हैं। श्वतः बहुमतके श्चनुसार उन्हें प्रविप्त मानना पहेगा।

श्चव देखना यह है कि ये दोनों गाथाएँ कहाँ की हैं श्चीर यहाँ पर वे कैसे श्चाकर मूलप्रन्थका श्चंग बन गई ? प्रन्थोंका श्चनुसन्धान करनेपर ये दोनों गाथाएँ हमें स्वामिकार्त्तिकेयानुमेत्तामें मिलती हैं जहाँ पर कि उनकी संख्या कमशः ४१ श्चीर ४२ है श्चीर वे उक्त प्रकरणमें यथास्थान सुसम्बद्ध हैं। ज्ञात होता है कि किसी स्वाध्यायप्रेमी पाठकने श्चपने श्चध्यपन की प्रतिमें प्रकरणके श्चनुरूप होनेसे उन्हें हाशियामें लिख लिया होगा श्चीर बादमें किसी लिपिकारके प्रमादसे वे मूलप्रन्थका श्चंग बन गई।

(२) गाया नं०२३० के पश्चात् ऋाहार-सम्बन्धी चौदह दोषोंका निर्देश करनेवाली एक गाया स्म ध व प्रतियों में पाई जाती है, ऋौर वह मुद्धित प्रतिमें भी है। पर प प्रतिमें वह नहीं है ऋौर प्रकरण-की स्थितिको देखते हुए वह वहाँ नहीं होना चाहिए। वह गाया इस प्रकार है——

> णह-जंतु-रोम-झर्ठो-कण-कुंडय-मंस रुहिर चम्माइं । कंद-फल-मृल-वीया छिण्णमला चउद्सा होति॥

यह गाथा मृलाराधना की है, श्रीर वहां पर ४८४ नं० पर पाई जाती है।

(३) मुद्रित प्रतिमें तथा झ श्रीर व प्रतिमें गाथा नं० ५३७ के पश्चात् निम्नलिखित दो गाथाएँ श्रिधिक पाई जाती हैं:—

मोहक्खएण सम्मं केवस्रकाणं हुणेड् ध्रमणाणं। केवस्रदंसण दंसम् ध्रणंतविरियं च श्रंतराएण॥ सुदुमं च णामकम्मं श्राउहणणेण हवह ध्रवगहणं। गोयं च ध्रगुरुसदुयं ग्रन्थावाहं च वेयणीयं च॥

इतमें यह बताया गया है कि सिद्धोंके किस कर्मके नाशसे कीन सा गुण प्रकट होता है। इसके पूर्व नं ५३७ वीं गाथामें सिद्धोंके आठ गुणोंका उल्लेख किया गया है। किसी स्वाध्यायशील व्यक्तिने इन दोनों गाथाओंको प्रकरणके उपयोगी जानकर इन्हें भी मार्जनमें लिखा होगा और कालान्तरमें वे मूलका अंग बन गई। यही बात चौदह मलवाली गाथाके लिए समक्ता चाहिए।

उक्त पाँच प्रक्षिप्त गाथाश्चोंको हटा देने पर प्रन्यकी गाथाश्चोंका परिमाण ५३६ रह जाता है। पर इनके साथ ही सभी प्रतियों में प्रशस्तिको ८ गाथाश्चोंपर भी सिलसिलोवार नम्बर दिये हुए हैं श्चतः उन्हें भी जोड़ देनेपर ५३६ + ८ = ५४७ गाथाएं प्रस्तुत प्रन्य की सिद्ध होती हैं। प्रस्तुत प्रन्यकी गाथा नं० ५७ केवल क्रियापट्के परिवर्तनके साथ अपने श्चिविकल रूपमें २०५ नम्बर पर भी पाई जाती है। यदि इसे निमा नाय तो प्रन्यकी गाथा-संख्या ५४६ ही रह जाती है।

#### ४-धन्थकारका परिचय

श्राचार्य वसुनिन्दिने श्रापने जन्मसे किस देशको पवित्र किया, किस जातिमें जन्म लिया, उनके माता-पिता का क्या नाम था; जिनदीचा कम ली श्रीर कितने वर्ष जीवित रहे, इन सब बातोंके जाननेके लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। अन्थके अन्तमं दी हुई उनकी प्रशस्ति केवल इतना ही पता चलता है कि श्रीकुन्दकुन्दाचार्यकी परम्परामं श्रीनिन्दनामके एक श्राचार्य हुए। उनके शिष्य नयनिन्द श्रीर उनके शिष्य नेमचन्द्र हुए। नेमिचन्द्रके प्रसादसे वसुनिन्दिने यह उपासकाध्ययन बनाया। प्रशस्तिमं प्रन्थ-रचनाकाल नहीं दिया गया है। पं० श्राशाधरजीने सागारधर्मामृतकी टीकाको वि० सं० १२९६ में समाप्त किया है। इस टीकामें उन्होंने श्रा० वसुनिन्दका अनेक बार श्रादरखीय शब्दोंके साथ उल्लेख किया है श्रीर उनके इस उपासकाध्ययनकी गाथाश्रोंको उद्धृत किया है। श्रात इनसे पूर्ववर्ती होना उनका स्वयंसिद्ध है। श्री पं० जुगलिकशोरजी मुख्तारने 'पुरातन-वाक्य-सूची' की प्रस्तावनामें श्रीर श्री पं० नाथूरामजी प्रेमीने श्रपने 'जैन इतिहास'में वसुनिन्दका समय श्रा० श्रामितगतिके पश्चात् श्रीर पं० श्राशाधरजीसे पूर्व श्र्यात् विक्रमकी बारहवीं शताब्दी निश्चित किया है। पर विश्वेष श्रानुसन्धानसे यह पता चलता है कि वसुनिन्दके दादागुर श्रीनयनिन्दको समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ निश्चित होता है।

वसुनिन्द नामके अनेक आचार्य हुए हैं। वसुनिन्दके नामसे प्रकाशमें आनेवाली रचनाओं में आतमीमांसाइति, जिनशतक दोका, मूलाचारहति, प्रतिष्ठासारसंग्रह और प्रस्तुत उपासकाध्ययन प्रसिद्ध हैं। इनमेंसे अन्तिम दो प्रन्थ तो स्वतंत्र रचनाएँ हैं और शेप सब टीका-प्रन्थ हैं। यद्यपि अभी तक यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि आसमीमांसा आदिके हुन्ति रचिता और प्रतिष्ठापाठ तथा उपासकाध्ययन के निर्माता आचार्य वसुनिन्द एक ही व्यक्ति हैं, तथापि इन ग्रन्थों के अन्तःपरी च्यासे हतना तो श्रवश्य ज्ञात होता है कि आसमीमांसा-हत्ति और जिनशतक टीका के रचिता एक ही व्यक्ति होना चाहिए। इसी प्रकार प्रतिष्ठापाठ और प्रमृत्त जपासकाध्ययन के रचिता भी एक ही व्यक्ति प्रतित होते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा-पाठके समान प्रस्तुत उपासकाध्ययन में भी जिन-विश्व-प्रतिष्ठाका खूब विस्तार के साथ वर्णन करके भी श्रनेक स्थलों पर प्रतिष्ठा शासके अनुसार विधि-विधान करनेको प्रेरणा की गई हैं। इन दोनों प्रन्थोंकी रचनाम भी समानता पाई जाती है और जिन धूलीकलशाभिषक, आकरशुद्धि आदि प्रतिष्ठा सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों का यहाँ स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, उनका प्रतिष्ठासंग्रहमें विस्तृत कपसे वर्णन किया गया है। यहाँ एक बात खास तौर से जानने योग्य है कि प्रतिष्ठासंग्रहकी रचना संस्कृत-भाषामें है, जब कि प्रसन्धत उपासकाध्ययन प्राकृतमें रचा गया है। यह विशोपता वसुनिन्दकी उभय-भाषा-विक्रता को प्रकट करती है तथा वसुनिन्दके लिए परवर्त्ती विद्वानों द्वारा प्रयुक्त 'सैद्धान्तिक' उपाधि भी मूलाचारचृत्तिक कर्तु स्वित करती है।

## ५-नयनन्दिका परिचय और वसुनन्दिका समय

श्राचार्य वसुनिद्ने श्राचार्य नयनिद्को श्राप्त दादागुरुरूपसे स्मरण किया है। नयनिद्र-र्यचत श्राप्त्रंशभापाके दो प्रन्थ—सुरर्शनचरित श्रीर सकल-विधि-विधान श्रामेरके शास्त्रभंडारमें उपलब्ध हैं। इनमेंसे सुदर्शनचरितके श्रान्तमें जो प्रशस्ति पाई जाती है, उसमे प्रकट है कि उन्होंने उक्त प्रन्थकी रचना विक्रम संवत् ११०० में धारा-नरेश महाराज भोजदेवके समयमें पूर्ण की थी। सुद्र्शनचरित की यह प्रशस्ति इस प्रकार है:—

जिणिदस्स वीरस्स तित्थे वहंते, महाकुंदकुंदग्राग् एंतसंते। सुसिक्साहिहाणें तहा पोमरांदी, पुणो विसहरांदी तथो गांदरांदी ॥ जिखदिट्टु धम्मं धुरागां विसुद्धो, कथाणेयगंथो जयंते पसिद्धो। मवं बोहि पोडं महोविस्स (इ) गांदी, समाज्ञक्सिद्धंतिको विसहरांदी॥

१. देखो-साबारघ० अ० ६ इस्रो० १६ को टीका भ्राहि । २. देखो उपासकाध्य० गाथा नं० ३९६,४१० इत्यादि ।

#### नयनन्दिका परिचय और वसुनन्दिका समय

जिणिदाममञ्जासणे एविचलो, तवाबारणिट्ठाइ छद्धाइजुलो।
णरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी, हुचो तस्स सीसो गणी रामणीदी ॥
धसेसाणगंधीम पारंभि पत्तो, तवे श्रंगवी भव्वराईविमलो।
गुणायासभूवो सुतिस्लोक्कणंदी, महापंडि श्रंतस्य (श्रो तस्स) माणिक्कणंदी॥

धता---

पदम सीसु तहो जायउ जगिवन्तायउ मुणि ए।यए।दी श्राणिदिउ । विरुदं सुदंसणणाहहो तेण, श्रवाह हो विरहृदं बुह श्रहिषांदिदं ॥ श्राराम-गाम-पुरवरणिवेस, सुपिसद्ध श्रयंती गाम देस । सुरवहपुरिव्य विबुह्यणहृद्ठ, तिहं श्रात्थ धारवायरीगरिट्ठ ॥ रिणिदुद्दर श्रिरवर-सेल-वज्ज, रिद्धिय देवासुर जिणाय चोज्ज । तिहुयण णारायण सिरिणिकेड, तिहं णरबह पुंगमु भोयदेउ ॥ मिणराणपहदूसिय रविश्वभिष्य, तिहं जिणवर वद्धु विहाह श्रव्धि । णिव विक्रम्मकालहो ववगण्सु, एयारह संवच्छ्रर सएसु । तिहं केविल चरिडं श्रमरच्छ्ररेण, श्रायणीदी विरयउ विश्वरेण ॥

वत्ता--

रायगादियहो मुणिदहो कुवलयचंदहो खारदेवासुर बंदहो । देउ देह मह शिम्मल भवियहं संगल वाया जियावर चंदहो॥

उक्क प्रशन्ति यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि वे धारा-नरेश महाराज भोजके समय विद्यमान थे, श्रोर विक्रम संवत् ११०० में उन्होंने सुदर्शनचरित की रचना पूर्ण की। पर साथ ही इस प्रशस्ति स्त्रार भी श्रानेक वातों रूर नवीन प्रकाश पड़ता है जिनमेंसे एक यह है कि नयनिद्द सुप्रसिद्ध तार्किक एवं परीचामुख सुत्रकार महापंडित माणक्यनिद्दके शिष्य थे—जब कि श्राचार्य वमुनन्दिने नयनिद्दको 'श्रीनिद्दि' का शिष्य कहा है। नयनिद्दने श्रपनी जो गुरुपरम्परा दी है, उसमें 'श्रीनिद्दि' नामके किसी श्राचार्यका नामोल्लेख नहीं है। हाँ, निद्दपदान्तवाले श्रानेक नाम श्रावश्य मिलते हैं। यथा—रामनिद्द, विशाखनिद्द, नन्दनिद्द इत्यादि। नयनिद्दकी दी हुई गुरु-परम्परा में तो किसी प्रकारकी शंका या सन्देहको स्थान हैं ही नहीं, श्रातः प्रश्न यह उठता है कि श्रा० वसुनिद्दको नयनिद्द द्वारा दी गयी गुरुपरम्परामेंसे कीनसे 'निद्द' श्रमीष्ट हैं? मेरे विचारसे 'रामनिद्द' के लिए ही श्रा० वसुनिद्दने 'श्रीनिद्दि' लिखा है। क्योंकि जिन विशेषणोंसे नयनिद्दने रामनिद्का रमरण किया है, वे प्रायः वसुनिद्द द्वारा श्रीनिद्दके लिए दिये गये विशेषणोंसे मिलते जुलते हैं।

यथा—(१) जिखिदागमन्भासणे एयचित्रो—नयनन्दि जो सिद्धंतंत्रुरासि सुणयतरणिमासेज लीलावतिण्णो ।—नसुनन्दि

> (२) तवायारिणहाइ लखाइख्रसो, सरिंदामरिंदाहिवाणंदवंदी —नयनिद् वरणेउं कोसमस्यो सयलगुणगणं सेवियंतो वि लोए—नस्निन्द

रस विषयमें श्रिधिक ऊहापोह श्राप्रासंगिक होगा, पर इससे इतना तो निश्चित ही है कि नयनिदके शिष्य नेमिचन्द्र हुए श्रीर उनके शिष्य वसुनन्दि । वसुनन्दिने जिन शब्दोंमें श्रपने दादागुरुका, प्रशंसापूर्वक उल्लेख किया है उससे ऐसा श्रवश्य ध्वनित होता है कि वे उनके सामने विद्यमान रहे हैं। यदि यह श्रवमान ठीक हो, तो बारहवी शताब्दिका प्रथम चरण वसुनन्दिका समय माना वा सकता है। यदि वे उनके सामने विद्यमान न भी रहे हों तो भी प्रशिष्यके नाते वसुनन्दिका काल वारहवी शताब्दीका पूर्वार्थ उहरता है।

#### ६-उपासक या श्रावक

गृहस्थ वतीको उपासक, श्रावक, देशसंयमी, श्रागारी श्रादि नामोंसे पुकारा जाता है। यद्यपि साधारणतः ये सब पर्यायवाची नाम माने गये हैं, तथापि यौगिक दृष्टिसे उनके श्रायोंमें परस्पर कुछ विशेषता है। यहा क्रमशः उक्त नामोंके श्रायोंका विचार किया जाता है।

'उपासक' पदका ऋर्य उपासना करनेवाला होता है। जो ऋपने ऋभीष्ट देवकी, गुरुकी, धर्मकी उपासना ऋर्यात् सेवा, वैयावृत्य ऋौर ऋगराधना करता है, उसे उपासक कहते हैं। ग्रहस्य मनुष्य वीतराग देवकी नित्य पूजा-उपासना करता है, निर्भन्य गुरुऋोंकी सेवा-वैयावृत्त्यमें नित्य तत्पर रहता है ऋौर सत्यार्थ धर्मकी ऋगराधना करते हुए उसे यथाशक्ति धारण करता है, ऋतः उसे उपासक कहा जाता है।

'श्रायक' इस नाम की निरुक्ति इस प्रकार की गई है:-

'अन्ति पचन्ति तस्वार्थश्रद्धानं निष्टां नयन्तीति श्राः, तथा वपन्ति गुणवरसप्तश्चेत्रेषु धनवीजानि निश्चिपन्तीति वाः, तथा किरन्ति क्विष्टकर्मरजो विश्विपन्तीति काः। ततः कर्मधारये श्रावका इति भवति'। (श्रमिधान राजेन्द्र 'सावय' राब्द्)

इसका श्रामिप्राय यह है कि 'आवक' इस पद में तीन शब्द हैं। इनमें से 'आ' शब्द तो तत्त्वार्थ-अद्धान की सूचना करता है, 'व' शब्द सप्त धर्म-क्रेगों में धनरूप बीज बोने की प्रेरणा करता है श्रीर 'क' शब्द क्रिष्ट कर्म या महापापों को दूर करने का संकेत करता है। इस प्रकार कर्मधारय समास करने पर आवक यह नाम निष्पन्न हो जाता है।

कुछ निद्वानों ने श्रावक पद का इस प्रकार से भी ऋर्य किया है :---

श्रभ्युपेतसम्यक्तः प्रतिपन्नाणुक्रतोऽपि प्रतिदिवसं यतिभ्यः सकाशास्त्राधूनामागारिणां च सामाचारीं श्रणोतीति श्रावकः ।

--- श्रावकधर्म प्र० गा० २

श्चर्यात् जो सम्यक्त्वी श्चौर श्चरापुनती होने पर भी प्रतिदिन साधुश्चों से ग्रहस्य श्चौर मुनियों के श्चाचार-धर्म को सुने, वह श्रावक कहलाता है।

कुछ विद्वानों ने इसी अर्थ को और भी पल्लवित करके कहा है :--

श्रद्धानुतां श्राति श्र्योति शासनं दोने वपेदाशु वृणोति दर्शनम् । कृतत्वपुरुयानि करोति संयमं तं श्रावकं प्राहरमी विचक्षणाः॥

ऋर्य — जो श्रद्धालु होकर जैन शासन को सुने, दीन जनों में श्रर्थ का वपन करे श्रर्थात् दान दे, सम्यग्दर्शन को वरण करे, मुकृत श्रीर पुरुष के कार्य करे, संयम का श्राचरण करे उसे विचक्षण जन श्रावक कहते हैं।

उपर्युक्त सर्व विवेचन का तालार्य यही है कि जो गुरूजनों से श्रात्म-हित की बात को सदा सावधान होकर सुने, वह श्रावक कहलाता है<sup>8</sup>।

१ परलोयहियं सम्मं जो जिणवयगं सुणेष्ट् उवजुत्तो।
श्रहतिन्वकममिनगमा सुक्कोसो सावगो एल्थ॥—पंचा०१ विव०
श्रवासदृष्टयादिविशुद्धसम्पत्परं समाचारमनुप्रभातम्।
श्र्वोति यः साधुजनादृतन्द्रस्तं श्रावकं प्राहुरमी जिनेन्द्राः॥
(श्रमिधान राजेन्द्र, 'सावय' शब्द )

अगुवतस्य देश संयम को घारण करने के कारण देशसंयमी या देशविरत कहते हैं। इसी का दूसरा नाम संयतासंयत भी है क्योंकि यह स्थूल या असिहंसा की अपेद्धा संयत है और सूक्ष्म या स्थावर हिंसा की अपेद्धा असंयत है। घर में रहता है, अतएव इसे ग्रहस्य, सागार, गेही, ग्रही और ग्रहमेची आदि नामीं से भी पुकारते हैं। यहाँ पर 'ग्रह' शब्द उपलद्धिया है, अतः जो पुत्र, स्त्री, मित्र, शरीर, भोग आदि से मोह छोड़ने में असमर्थ होने के कारण घर में रहता है उसे ग्रहस्थ आदि कहते हैं।

#### ७-उपासकाध्ययन या श्रावकाचार

उपासक या श्रावक जनोंके श्राचार-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले सूत्र, शास्त्र या प्रन्थको उपासकाध्ययन-सूत्र, उपासकाचार या श्रावकाचार नामोंसे व्यवहार किया जाता है। द्वादशांग श्रुतके बारह श्रंगोंमें श्रावकींके श्राचार-विचार का स्वतन्त्रतासे वर्णन करनेवाला सातवाँ श्रंग उपासकाध्ययन माना गया है। श्राचार्य वसुनिन्द ने भी श्रापने प्रस्तुत प्रन्थका नाम उपासकाध्ययन ही दिया है जैसा कि प्रशस्ति-गत ५४५ वीं गाथासे स्पष्ट है।

स्वामी समन्तभद्र ने संस्कृत भाषामें सबसे पहले उक्क विषयका प्रतिपादन करनेवाला स्वतन्त्र प्रन्थ रचा श्रीर उसका नाम 'रलकरएडक' रक्खा। उसके टीकाकार श्राचार्य प्रभाचन्द्र ने श्रपनी टीकामें श्रीर उसके प्रत्येक प्ररेच्छेदके श्रन्तमें 'रलकरएडकनाम्नि उपासकाध्ययने' वाक्यके द्वारा 'रलकरएडकनामक उपासकाध्ययन' ऐसा लिखा है। इस उल्लेग्वसे भी यह सिद्ध है कि श्रावक-धर्मके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको सदा-से उपासकाध्ययन ही कहा जाता रहा है। बहुत पीछे लोगोंने श्रपने बोलनेकी सुविधाके क्लिए आवकाचार नाम-का व्यवहार किया है।

श्राचार्य सोमदेवने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ यशस्तिलक्के पांचवें श्राश्वासके श्रन्तमें 'उपासकाध्ययन' कहने की प्रतिज्ञा की है। यथा—

#### इयता अम्थेन मया प्रोक्तं चरितं बशोधरनृपस्य । इत उत्तरं तु वषये श्रुतपठितमुपासकाध्ययनम् ॥

श्चर्यात् इस पाँचवें श्चाश्वांस तक तो मैंने महाराज यशोधरका चरित कहा । श्चब इससे श्चागे द्वादशांग-श्रत-पठित उपासकाध्ययन को कहूँगा ।

दिगम्बर-परम्परामें श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाले स्वतस्त्र प्रन्थ इस प्रकार हैं:—रककरएडक, स्रमितगित-उपासकाचार, बमुनिद्-उपासकाध्ययन, सागारधर्मामृत, धर्मसंग्रहश्रावकाचार, पूज्यपाद श्रावकाचार, गुणभूगणश्रावकाचार, लाटी मंहिता स्नादि । इसके श्रातिरिक्त स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेचाकी धर्मभावनामें, तत्वार्थसूत्रके सातवें श्रध्यायमें, स्नादिपुराणके ३८, ३९, ४० वें पर्वमें, वशस्तिलकके ६, ७, ८ वें स्नाश्वासमें, तथा भावसंग्रहमें भी श्रावकधर्मका विस्तारके साथ वर्णन किया गया है । श्वेताम्बर-परम्परामें उपासकदशासूत्र, श्रावकधर्मप्रकृति स्नादि प्रन्थ उल्लेखनीय हैं ।

#### प्रावकधर्म-प्रतिपादनके प्रकार

उपलब्ध जैन वाङ्मयमें श्रावक-धर्मका वर्णन तीन प्रकारसं पाया जाता है :---

- १. ग्यारह प्रतिमार्श्वोको आधार बनाकर ।
- २. बारह वत ऋौर मारगान्तिकी सल्लेखनाका उपदेश देकर ।
- पक्ष, चर्या और साधनका प्रतिपादन कर।
- (१) उपर्युक्त तीनों प्रकारोंमें से प्रथम प्रकारके समर्थक या प्रतिपादक आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी कार्तिकेय और वसुनन्दि आदि रहे हैं। इन्होंने अपने-अपने अन्योंमें ग्यारह प्रतिमाओंको आधार बनाकर ही

आवक-धर्म का वर्णन किया है। आर कुन्दकुन्दने यद्यपि आवक-धर्मके प्रतिपादनके लिए कोई स्वतन्त्र प्रत्थ या पाहु बती रचना नहीं की है, तथापि चारित्र-पाहु ह में इस विषय का वर्णन उन्होंने छह गाथा श्रों द्वारा किया है। यह वर्णन अति संवित्र होनेपर भी अपने आपमें पूर्ण है और उसमें प्रथम प्रकारका रुप्ट निर्देश किया गया है। स्वामी कार्त्तिकेयने भी आवक धर्मपर कोई स्वतन्त्र प्रन्थ नहीं रचा है, पर उनके नामसे प्रसिद्ध 'अनुप्रेक्षा' में धर्मभावनाके भीतर आवक धर्मका वर्णन बहुत कुछ विस्तार के साथ किया है। इन्होंने भी बहुत स्पष्ट रूपसे सम्यग्दर्शन और ग्यारह प्रतिमाओं को आधार बनाकर ही आवक धर्मका वर्णन किया है। स्वामिकार्त्तिकेयके पश्चात् आर वसुनन्दिने भी उक्त सरिणका अनुसरण किया। इन तीनों ही आचार्योंने न अप्र मूल गुणोंका वर्णन किया है और न बारह जतों के आतीचारोंका ही। प्रथम प्रकारका अनुसरण करनेवाले आचार्योंमें से स्वामिकार्त्तिकेयको छोड़कर शेष सभीने सल्लेखनाको जीधा शिवाबत माना है।

उक्त तीनों प्रकारोंमेंसे यह प्रथम प्रकार ही आदा या प्राचीन प्रनीत होता है, क्योंकि धवला और जयधवला टीकामें आ॰ वीरसेनने उपासकाध्ययन नामक अंगका स्वरूप इस प्रकार दिया है—

१--- उवासयज्भयणं गाम श्रंगं एकारस लक्ख-सत्तरि सहस्स पदेहिं ११७०००० पदेहि 'दंसण वदः ''''हिद एकारसिवहउवासगाणं लक्खणं तैसिं च वदारोवणः विहाणं तैसिमाचरणं च वरणोदि । (पट्- खंडागम भा० १ पृ० १०२)

२—उवासयन्भयणं णाम त्रांगं दंसण-वृय-सामाइय-पांसहोववास-सचित्त-रायिभत्तः वंभारंभगरिगाहाणु-मणुद्धिहः णामाण्मेकारसयहमुवासयाणं चम्ममेकारसविहं वर्ग्णोदि । (कमायपाहुड भा० १ पृ० १३० )

ऋर्थात् उपासकाध्ययननामा सातवाँ अंग दर्शन, वत, सामायिक आदि ग्याग्ह प्रकारके उपासकीका लज्ञ् , ब्रतारीपण आदिका वर्णन करता है।

स्वामिकार्त्तिकेय के पश्चात् ग्यारह प्रतिमाश्चों को श्चाधार बनाकर श्रावक धर्म का प्रतिपादन करनेवाले श्चा॰ वसुनन्दि हैं। इन्होंने श्चपने उपासकाष्ययन में उसी परिपाटी का श्चनुसरण किया है, जिसे कि श्चा॰ कुन्दकुन्द श्चीर स्वामिकार्त्तिकेय ने श्चपनाया है।

स्वामिकार्त्तिकेय ने सम्यक्त्व की विस्तृत महिमा के पश्चात् ग्यारह प्रतिमाद्यों के श्राधार पर बारह वर्ता का स्वरूप निरूपण किया है। पर वसुनिन्द ने प्रारम्भ में सात व्यमनों का श्रीर उनके दुष्फलों का खूद विस्तार से वर्णन कर मध्य में बारह वत श्रीर ग्यारह प्रतिमाद्यों का, तथा ख्रन्त में विनय, वैयाहत्य, पूजा, प्रतिष्ठा श्रीर दान का वर्णन भी खूद विस्तार से किया है। इस प्रकार प्रथम प्रकार प्रतिपादन करनेवालों में तदनुसार श्रावक धर्म का प्रतिपादन कम से विकसित होता हुआ हिएगोचर होता है।

(२) द्वितीय प्रकार अर्थात् वारह वर्तांको आधार बनाकर आवकधर्मका प्रतिपादन करनेवाले आचार्योमं उमास्वाति और ममन्तभद्र प्रधान हैं। आ॰ उमास्वातिने अपने तस्वार्यसृत्रके सातवें अध्यायमं आवक-धर्मका वर्णन किया है। इन्होंने वतीके आगारी और अनगारी भेद करके असुव्यवधारीको आगारी धताया और उसे तीन गुणवत, चार शिक्तावत रूप मत शीलसे सम्पन्न कहां। आ॰ उमास्वातिने ही सर्वप्रधम बारह वर्तोके पाँच-पाँच अतीचारोंका वर्णन किया है। तस्वार्थस्त्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहाँ से किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके निर्ण्यार्थ जब हम वर्तमानमें उपलब्ध समस्त दि० श्वे॰ जैन वाक्ययका अवगाहन करते हैं, तब हमारी दृष्टि उपासकदशा-सूत्र पर अटकती है। यद्यपि वर्तमानमें उपलब्ध यह सूत्र तीसरी वाचनाके बाद लिपि-बद्ध हुआ है, तथापि उसका आदि स्रोत तो श्वे॰ मान्यताके अनुसार भ॰ महावीरकी वाणीसे ही माना जाता है। जो हो, चाहे अतीचारोंके विषयमें उमास्वातिने उपासकदशासूत्रका अनुसरण किया हो और चाहे उपासकदशासूत्रकारने तस्वार्थस्त्रका, पर इतना निश्चित है कि दि॰ परम्परामें उमास्वातिसे पूर्व अतीचारोंका वर्णन किसीने नहीं किया।

१ देखो तत्त्वार्थ० श्र० ७, स्० १८-२१.

तत्त्वार्थसूत्र ह्रौर उपासकदशासूत्रमं एक समता ह्रौर पाई जाती है ह्रौर वह है मूलगुणोंक न वर्णन करनेकी। दोनों ही सूत्रकागेंने ह्याट मूलगुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है। यदि कहा जाय कि तत्त्वार्थसूत्रकी संक्षित रचना होनेसे ह्राष्ट्रमूलगुणोंका वर्णन न किया गया होगा, सो माना नहीं जा सकता। क्योंकि जब सूत्रकार एक-एक वतके द्यतीचार बतानेके लिए पृथक् पृथक् सूत्र बना सकते थे, ह्राहिसादि वर्तोकी भावनाह्रोंका भी पृथक्-पृथक् वर्णन कर सकते थे, तो क्या ह्राष्ट्रमूलगुणोंके लिए एक भी सूत्रको स्थान नहीं दे सकते थे? यह एक विचारणीय प्रश्न है। इसके साथ ही सूत्रकारने श्रावककी न्यारह प्रतिमान्नों का भी कोई निर्देश नहीं किया? यह भी एक दूसरा विचारणीय प्रश्न है।

तत्त्वार्थसूत्र से उपासकदशासूत्र में इतनी बात श्रवश्य विशेष पाई जाती है कि उसमें ग्यारह प्रति-माश्रों का जिक्र किया गया है। पर कुन्दकुन्द या स्वामिकार्त्तिकेय के समान उन्हें आधार बनाकर आवक-धर्म का वर्णन न करके एक नवीन ही रूप वहाँ दृष्टिगोचर होता है। वह इस प्रकार है:—

त्रानन्द नामक एक वड़ा धनी सेठ भ० महावीर के पास जाकर विनयपूर्वक निवेदन करता है कि भगवन्, मैं निर्प्रत्य प्रयचन की श्रद्धा करता हूँ, प्रतीति करता हूँ श्रीर वह मुक्ते सर्व प्रकार से श्रमीष्ट एवं विय भी है। भगवान के दिव्य-सान्निध्य में जिस प्रकार श्रानेक राजे महाराजे श्रीर धनाढ्य पुरुष प्रविजत होकर धर्म साधन कर रहे हैं, उस प्रकार से मैं प्रजाजत होने के लिए अपने की ध्रासमर्थ पाता हूँ। अतएव भगवन् , में श्रापके पास पांच श्रणवट श्रीर सात शिकावत रूप बारह प्रकार के ग्रहस्य धर्म को स्वीकार करना चाहता हैं। इसके अपन्तर उसने कमशः एक एक पाप का स्थूल रूप से प्रत्याख्यान करते हुए पांच श्रणवत प्रहण किये श्रीर दिशा श्रादि का परिमाण करते हुए सात शिचावतों को प्रहण किया। तत्पश्चात् उसने घर में रहकर बारह बतों का पालन करते हुए चौदह वर्ष व्यतीत किये। पन्द्रहवें वर्ष के प्रारम्भ में उसे विचार उत्पन्न हम्रा कि मैंने जीवन का बहा भाग गृहस्थी के जंजाल में फँसे हुए निकाल दिया है। स्त्रव जीवन का तीमरा पन है, क्यों न ग्रहस्थी के संकल्प विकल्पों से दूर होकर श्रीर म० महाबीर के पास जाकर में जीवन का अवशिष्ट समय धर्म साधन में व्यतीत कहाँ है ऐसा विचार कर उसने जातिके लोगोंको आमन्त्रित करके उनके सामने श्रापने ज्येष्ठ पुत्रको गृहस्थीका मर्व भार सौंप कर सबसे बिदा ली श्रीर भ॰ महावीरके पास जाकर उपासकोंको 'दंसगापाँडमा' स्त्राटिका यथाविधि पालन करते हुये विदार करने लगा। एक एक 'पिडमा' को उस उस प्रतिमाको संख्यानुसार उतने उतने मास पालन करते हुए ज्यानन्द शावकने ग्यारह पडिमार्झ्योंके पालन करनेमें ६६ मास श्रर्थात् ५॥ वर्षे व्यतीत किये । तपस्यासे श्रपने शरीरको अत्यन्त कृश कर डाला । श्चन्तमें भक्त-प्रत्याख्यान नामक संन्यासको धारण कर समाधिमरण किया श्चौर ग्रभ परिणाम वा श्रभ लेश्याके योगमे सौधर्म स्वर्गमें चार पल्योपमकी स्थितिका धारक महर्द्धिक देव उत्पन्न हुआ।

इस कथानकसे यह बात स्पष्ट है कि जो सीधा मुनि बननेमें श्रासमर्थ है, वह श्रावकधर्म धारण करे श्रोर घरमें रहकर उसका पालन कन्ता रहे। जब वह घरसे उदासीनताका श्रानुभव करने लगे श्रीर देखे कि श्राव मेरा शारीर दिन प्रतिदिन चीण हो रहा है श्रीर इन्द्रियोंकी शिक्क घट रही है, तब घरका भार बड़े पुत्रकों सँमलवाकर श्रीर किसी गुरु श्रादिके समीप जाकर क्रमशः ग्यारह प्रतिमाश्रोंका नियत श्रावधि तक श्राग्यास करते हुए श्रान्तमें या तो मुनि वन जाय, या संन्यास धारण कर श्रात्मार्थकों सिद्ध करे।

१ सहहामि णं भंते, जिगांधं पावयणं; पत्तियामि णं भंते, जिगांथं पावयणं; रोण्मि णं भंते, जिगांथं पावयणं। एवमेयं भंते, तहमेयं भंते, द्यवितहमेयं भंते, इच्छियमेयं भंते, पिडिच्छियमेयं भंते, इच्छिय-पिडिच्छियमेयं भंते, से जहेयं तुन्मे वयह त्ति कट्टु जहा णं देवाणुष्पियाणं श्राम्तिए बहवे राईसर-तजयर-मोडिवक-कोडुम्बिय-सेटि-सत्थवाहप्पमिद्या मुंबा भवित्ता श्रगारात्रो श्रणगारियं पव्वद्या; नो खलु श्रहं तहा संचाण्मि मुंडे जाव पव्वद्दत्तप्। श्रहं णं देवाणुष्पियाणं श्रंतिए पंचाणुष्वद्यं सत्तसिक्लावद्यं दुवालसविदं गिहिधममं पिडिवडजस्सामि। उपासकद्शासूत्र श्रव १ सू० १२.

२ देखो उपासकदशा सूत्र, बध्ययन १ का बन्तिम भाग ।

तत्त्वार्थ सूत्रमें यदापि ऐसी कोई सीधी बात नहीं कही गई है, पर सातवें ऋष्यायका गम्भीर ऋष्ययन करने पर निम्न सूत्रींसे उक्त कथनकी पृष्टिका संकेत ऋबश्य प्राप्त होता है। वे सूत्र इस प्रकार हैं:—

श्रुष्ठवतोऽनारी ॥२०॥ दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकशोषघोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागवतसम्पन्नश्र ॥२१॥ मारणान्तिकी सल्लेखनां जोषिता ॥२२॥ तत्त्वार्थसूत्र, श्र० ७ ।

इनमें वे प्रथम स्त्रमें बताया गया है कि आगारी या ग्रहस्य पंच आगुव्रतका घारी होता है। दूसरे सूत्रमें बताया गया है कि वह दिग्वत आदि सात व्रतोंसे सम्पन्न भी होता है। तीसरे सूत्रमें बताया गया है कि वह जीवनके अन्तमें मारग्रान्तिकी सल्लेखना को प्रेमपूर्वक धारण करे।

यहाँ पर आवकधर्मका ग्रम्यास कर लेनेके पश्चात् मुनि बननेकी प्रेरणा या देशना न करके सल्लेखनाको धारणा करनेका ही उपदेश क्यों दिया ! इस प्रश्नका स्पष्ट उत्तर यही है कि जो समर्थ है ग्रीर ग्रहस्थीले मोह छोड़ सकता है, वह तो पहले ही मुनि वन जाय । पर जो ऐसा करनेके लिए ग्रासमर्थ है, वह जीवन-पर्यन्त बारह वर्तोंका पालन कर श्रान्तमें संन्यास या समाधिपूर्वक श्रारीर स्थाग करे।

इस संन्यासका धारण सहसा हो नहीं सकता, घरसे, देहसे ख्रीर भोगोंसे ममत्व भी एकदम छूट नहीं सकता; ख्रतप्व उसे कम-कमसे कम करनेके लिए ग्याग्ह प्रतिमाक्षोंकी भूमिका तैयार की गई प्रतीत होती है, जिसमें प्रवेश कर वह सांसारिक भोगोपभोगोंसे तथा अपने देहसे भी लालसा, तृष्णा, यद्धि, ख्रासक्ति ख्रीर स्नेहकों कमशः छोड़ता ख्रीर ख्रास्मिक शिक्तको बढ़ाता हुखा उस दशाको सहजमें ही प्राप्त कर लेता है, जिसे चाहे साधु-मर्यादा किहये ख्रीर चाहे सल्लेखना । यहाँ यह ख्राशंका व्यर्थ है कि दोनों वस्तुएँ भिन्न हैं, उन्हें एक क्यों किया जा रहा है ? इसका उत्तर यही है कि भक्त-प्रत्याख्यान समाधिमरणका उत्कृष्ट काल बारह वर्षका माना गया है, जिसमें ग्यारहवीं प्रतिमाक पश्चात् संन्यास स्वीकार करते हुए पाँच महावतींको धारण करने पर वह साह्यात् सुनि वन ही जाता है ।

तस्वार्थसत्र स्त्रौर उपासकदशासत्रके वर्णनसे निकाले गये उक्क मधिवार्थकी पृष्टि स्वामी समन्तभद्रके रत्नकरराड-श्रावकाचारसे भी होती है। जिन्होंने कुछ भी मननके साथ रत्नकरएडकका श्राध्ययन किया है, उनसे यह ग्रुविदित नहीं है कि कितने श्रुच्छे प्रकारने श्राचार्य समन्तभद्रने यह प्रतिपादन किया है कि श्रावक बारह वर्तोंका विधिवत पालन करके अन्तमें उपसर्ग, दुर्भिन्न, जरा, रोग आदि निष्प्रतीकार आपत्तिके आ जाने पर अपने धर्मकी रक्षाके लिए सब्लेखनाको धारण करे । सब्लेखनाका क्रम और उसके फलको श्चनेक श्लोकों द्वारा बनलाते हुए उन्होंने श्चन्तमें बताया है कि इस सल्लेखनाके द्वारा वह दूस्तर संसार-सागरको पार करके परम निःश्रेयस-मोल्-को प्राप्त कर लेता है, जहाँ न कोई दुःख है, न रोग, चिन्ता, जन्म, जरा, मरण, भय, शोक श्राटिक । जहाँ रहनेवाले श्रानन्त ज्ञान, दर्शन, सुख-श्रानन्द, परम सन्तीष श्रादिका श्रानन्त काल तक अनुभव करते रहते हैं। इस समग्र प्रकरणको और खास करके उसके अन्तिम इलोकोंको देखते हए एक बार ऐसा प्रतीत होता है मानों ग्रन्थकार अपने ग्रन्थका उपमंहार करके उसे पूर्ण कर रहे हैं। इसके पश्चात् श्रर्थात् ग्रन्थके सबसे श्रन्तमे एक स्वतन्त्र श्रध्याय बनाकर एक-एक श्लोकमें श्रावककी ग्यारह प्रति-मात्रोंका स्वरूप वर्णनकर अन्यको समाप्त किया गया है। श्रायक-धर्मका अन्तिम कर्त्तव्य समाधिमरणका सांगोपांग वर्णन करनेके पश्चात अन्तमें ग्यारह प्रतिमाश्चोंका वर्णन करना सचमुच एक पहेली-सी प्रतीत होती है भीर पाठकके हृदयमें एक श्रारांका उत्पन्न करती है कि जब समन्तभद्रसे पूर्ववर्त्ती कुन्द्रकुन्द श्रादि श्राचार्योंने ग्यारह प्रतिमाश्चोंको श्राधार बनाकर शावक-धर्मका वर्णन किया, तब समन्तमद्रने वैसा क्यों नहीं किया ? श्रीर क्यों प्रन्थके श्रन्तमें उनका वर्णन किया ?

उपसर्गे दुर्भिक्षे जरिस रुजायां च निःप्रतीकारे ।
 घर्माय तमुविमोचनमाहुः सक्बेखनामार्याः ॥१२२॥—रत्नकरण्ड श्रावकाचार

(३) आवक धर्मके प्रतिपादनका तीसरा प्रकार पद्ध, जर्मा और साधनका निरूपण है। इस मार्गके प्रतिपादन करनेवालोंमें हम सर्वप्रथम आचार्य जिनसेनको पाते हैं। आ॰ जिनसेनने यद्यपि आवकाचार पर कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं रचा है, तथापि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कृति महापुराग्यके ३६-४० और ४१ वें पर्व में आवक धर्मका वर्ग्यन करते हुए बाह्यगोंकी उत्पत्ति, उनके लिए वत-विधान, नाना कियाओं और उनके मन्त्रादिकीका खूब विस्तृत वर्ग्यन किया है। वहीं पर उन्होंने पद्ध, चर्या और साधनरूपसे आवक-धर्मका निरूपण इस प्रकारसे किया है:—

स्यादारेका च षट्कर्मजीविनां गृहसेधिनास्। हिंसादोषोऽनुसंगी स्याज्जैनानो च द्विजन्मनाम् ॥१४३॥ इत्यत्र ब्रमहे सस्यमस्पतावधसंगतिः। तत्रास्त्येव तथाप्येषां स्याच्छक्किः शास्त्रदर्शिता ॥ १४४॥ भवि चैषां विशुद्धयेगं पद्मश्रयों च साधनम्। इति त्रितयमस्येव तदिदानीं विवृष्महे ॥१४५॥ तत्र पक्षो हि जैनानां कृत्स्नहिंसाविवर्जनम् । मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यैरुपब् हितम् ॥१४६॥ चर्या तु देवतार्थं वा मंत्रसिद्धवर्थमेव वा। श्रीषश्राहारकल्प्ये वा न हिंस्यामीति वेष्टितम् ॥१४७॥ तत्राकामकृते शुद्धिः प्रायक्षिक्तंविधीयते । पश्चाचात्मान्वयं सूनी व्यवस्थाप्य गृहीउम्पनम् ॥१४८॥ चर्यें पा गृहिणां प्रोक्ता जीवितान्ते तु साधनम् । देहाहारेहितस्यागाद् ध्यानशुद्धधाऽऽस्मशोधनम् ।। १४३॥ त्रिष्वेतेषु न संस्पर्शो बधेनाईद-द्विजन्मनाम्। इत्यातमपक्षनिक्षिप्तदोषाणां स्याबिराकृतिः ॥१५०॥

—म्बादिपुराख पर्व ३९

स्रयात् यहाँ यह श्राशंका की गई है कि जो पट्कर्मजीवी द्विजन्मा जैनी ग्रहस्थ हैं, उनके भी हिंसा दोप का प्रसंग होगा? इसका उत्तर दिया गया है कि हाँ, ग्रहस्थ श्रल्प सावच का भागी तो होता है, पर शास्त्र में उनकी शुद्धि भी वतलाई गई है। उस शुद्धि के तीन प्रकार हैं:—पन्न, चर्या श्रीर साधन। इनका श्रार्थ इस प्रकार है—समस्त हिंसा का त्याग करना ही जैनों का पन्न है। उनका यह पन्न मैत्री, प्रमोद, काक्ष्य श्रीर माध्यस्थ्यरूप चार भावनाश्रों से वृद्धिगत रहता है। देवता की श्राराधना के लिए, या मंत्र की सिद्धि के लिए, श्रीविधि या श्राहार के लिए मैं कभी किसी भी प्राणी को नहीं मास्त्रा, ऐसी प्रतिज्ञा को चर्या कहते हैं। इस प्रतिज्ञा में यदि कभी कोई दोष लग जाय, तो प्रायक्षित्त के द्वारा उनकी शुद्धि बताई गई है। पक्षात् श्रपने सब कुदुम्ब श्रीर ग्रहस्थाश्रम का भार पुत्रपर डालकर घर का त्याग कर देना चाहिए। यह ग्रहस्थों की चर्या कही गई है। श्रव साधनको कहते हैं—जीवनके श्रन्तमें श्रर्थात् मरण्के समय शरीर, श्राहार श्रीर सर्व इच्छाश्रोंका परित्याग करके ध्यानकी शुद्धि द्वारा श्रात्माके शुद्ध करनेको साधन कहते हैं। श्रई देवके श्रनुयायी दिजन्मा जैनोंको इन पन्न, चर्या श्रीर साधनका साधन करते हुए हिंसादि पार्णेका स्पर्श भी नहीं होता है श्रीर इस प्रकार ऊपर जो श्राह्य की गई थी, उसका परिहार हो जाता है।

उपर्युक्त विवेचनका निष्कर्प यह है कि जिसे आई देवका पदा हो, जो जिनेन्द्र के सिहास किही आन्य देवको, निर्प्रन्थ गुरुके अतिरिक्त किसी अन्य गुरुको और जैनचर्मके सिवाय किसी अन्य कर्मको न माहि, जैनचका ऐसा हद पद्म रखनेवाले व्यक्तिको पाद्मिक आवक कहते हैं। इसका आतमा निर्द्री, प्रस्नोद्गार कार्र्य और

माध्यस्थ्यभाषनासे सुवािकत होना ही च्याहियें। जो देव, घर्म, मन्त्र, श्रीपिष, श्राहार श्रादि किसी भी कार्यके लिए जीवघात नहीं करता, न्यायपूर्वक श्राजीविका करता हुश्रा आवक्के बारह वतींका श्रीर ग्यारह प्रतिमाश्रींका श्रावरण करता है, उसे चर्यांका श्राचरण करनेवाला नैष्टिक श्रावक कहते हैं। जो जीवनके श्रान्तमें देह, श्राहार श्रादि सर्व विषय-कषाय श्रीर श्रारम्मको छोड़कर परम समाधिका साधन करता है, उसे साधक श्रावक कहते हैं। श्रा० जिनसेनके पश्चात् पं० श्राशाधरजीने, तथा श्रान्य विद्वानोंने इन तीनोंको ही श्राधार बनाकर सागार-धर्मका प्रतिपादन किया है।

#### ६-वसुनन्दि-श्रावकाचारकी विशेषताएँ

वसुनिन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययन का अन्तः अवगाहन करने पर कई विशेषनाएँ दृष्टिगोचर होती हैं और उनपर विचार करनेसे अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं:—

- १ जब कि स्ना॰ वसुनन्दिके सामने समन्तमद्रका रत्नकरएडक, जिनमेनका स्नादिपुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन स्नीर स्नमितगतिका श्रावकाचार स्नादि श्रावकधर्मका वर्णन करनेवाला जिस्तृत साहित्य उपस्थित था, तो फिर इन्हें एक स्नीर स्वतन्त्र श्रावकाचार रचनेकी स्नावश्यकता क्यों प्रतीत हुई ?
- २—जब कि विक्रमकी पहिली दूसरी शताब्दीसे प्रायः जैन-साहित्य संस्कृत भाषामं रचा जाने लगा स्त्रीर ११ वी १२ वी शताब्दीमं तो संस्कृत भाषामं जैन-साहित्यका निर्माण प्रचुरतासे हो रहा था; तब इन्होंने प्रस्तुत उपासकाध्ययनको प्राकृत भाषामं क्यों रचा ? खासकर उस दशामं, जब कि वे स्त्रनेक प्रन्थांके संस्कृत-टीकाकार थे। तथा स्वयं भी प्रतिष्ठा-पाठका निर्माण संस्कृत भाषामं ही किया है!
- ३—जब कि स्रा॰ वसुनन्दिके सामने रवामी समन्तभद्रका रत्नकरएडक विद्यमान या स्त्रीर जिसकी कि सरिएका प्रायः सभी परवर्ती अवकाचार-रचियतास्त्रीने स्त्रनुसरए किया है, तब इन्होंने उस सरिएको छोड़-कर ११ प्रतिमास्त्रोंको स्त्राधार बनाकर एक नई दिशाने क्यों वर्णन किया ?
- ४ जब कि वसुनिद्के पूर्ववर्ती प्रायः सभी श्रावकाचार-रचितास्रोने १२ वर्तोके वर्णन करनेके पूर्व स्नाट मृत्तगुर्णोका वर्णन किया है तब इन्होंने स्नाट मृत्तगुर्णोका नामोल्लेख तक भी क्यों नहीं किया ?
- ५ जब कि उमास्वाति श्रीर समन्तमद्वते लेकर वसुनन्दिके पूर्ववर्ती सभी श्राचार्योंने १२ वर्तोंके श्रातीचारोंका प्रतिपादन किया है तब इन्होंने उन्हें सर्वथा क्यों छोड़ दिया ? यहाँ तक कि 'श्रातीचार' शब्द भी समग्र प्रन्थमें कहीं भी प्रयुक्त नहीं किया ?
  - ९ स्यान्मैञ्गञ्चपृत्रं हितोऽखिलवधत्यागो न हिंस्यामहं, धर्माद्यर्थमितीह पक्ष उदितं दोषं विशोध्योज्मतः । सूनौ न्यस्य निजान्वयं गृहमधो चर्या भवेत्साधनम्, त्वन्तेऽखेहतनुज्मनाद्विशद्या ध्यात्याऽऽत्मनः शोधनम् ॥१९॥ पाचिकादिभिदा न्नेथा श्रावकस्तन्त्र पाचिकः । तद्यमंगृह्यस्तन्निष्ठो नैष्ठिकः साधकः स्वयुक् ॥२०॥

—सागारधर्मामृत च० १

२ ---देशयमध्नकपायस्रयोपश्चमतारतम्यवशतः स्यात् । दर्शनिकाद्येकादशर्शावशो नेष्टिकः सुत्तेश्यतरः ॥१॥

—सागारघ० ५० ३

स्वाहारेहितस्यागाद् ध्यानशुद्धवाऽऽत्मशोधनम् ।
 यो जीवितान्ते सम्प्रीतः साध्यस्येष साधकः ॥१॥

---सागारध० श्र० ८

ये कुछ मुख्य प्रश्न हैं। इनके श्रातिरिक्ष कुछ अन्य विशेषताएँ भी पाई जाती हैं जो कि इस प्रकार हैं:---

- १---पूर्व-परम्परा को छोड़कर नई दिशासे ब्रह्मचर्याणुवत, देशवत और श्रनर्थदगड-विरित के स्वरूप का वर्णन करना।
- २---भोगोपभोग-परिमाण नामक एक ही शिद्धाव्रत का भोगविरति श्रीर उपभोगविरति नाम हे दो शिक्षावर्तों का प्रतिपादन करना ।
  - ३-सल्लेखना को शिचावतों में कहना।
- ४—छुटी प्रतिमाका नाम 'रात्रिसुक्तित्याग' रखने पर भी स्वरूप-निरूपण 'दिवा मैथुनस्याग' रूप में करना।
- प्-ग्यारहवीं प्रतिमा के दो भेदों का निरूपण करना । तथा प्रथम भेदवाले उस्कृष्ट श्रावक को पात्र लेकर व श्रमेक घरों से भिन्ना मांग एक जगह बैठकर श्राहार लेने का विधान करना ।

श्रव यहाँ प्रथम मुख्य प्रश्नों पर ऋमशः विचार किया जाता है:--

१—प्रत्येक प्रन्थकार श्रपने समय के लिए आवश्यक एवं उपयोगी साहित्य का निर्माण करता है। श्रा॰ वसुनान्द के सामने यद्यपि श्रनेक आवकाचार विद्यमान ये, तथापि उनके द्वारा वह बुराई दूर नहीं होती थी, जो कि तात्कालिक समाज एवं राष्ट्रमें प्रवेश कर गई थी। दूसरे जिन श्रुम प्रवृत्तियों की उस समय श्रत्यन्त आवश्यकता थी, उनका भी प्रचार या उपदेश उन आवकाचारोंसे नहीं होता था। इन्हीं दोनों प्रधान कारणों से उन्हें स्वतंत्र प्रन्थ के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। सद्गुचारके स्वरूपमें कहा गया है कि—

#### 'श्रसुहादो विणिवित्तो सुहै पवित्ती य जाण चारित्तं'। ब्रुच्य सं० गा० ४५

श्रथांत् श्रश्चम कार्यों से निवृत्ति श्रीर शुम कार्यों में प्रवृत्ति को सम्यक् चारित्र कहते हैं। श्रावकों के मृलगुणों श्रीर उत्तरगुणों में भी यही उद्देश्य श्रन्तिनिहत है। मृलगुण श्रसदाचार की निवृत्ति कराते हें श्रीर उत्तरगुण सदाचार में प्रवृत्ति कराते हैं। वसुनिद के समय में सारे देश में सत व्यसनों के सेवन का श्रस्यधिक प्रचार प्रतीत होता है। श्रीर प्रतीत होता है सर्वसाधारण के व्यसनों में निरत रहने के कारण दान, पूजन श्रादि श्रावक क्रियाश्रोंका श्रमाय भी। साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उस समय जिनविष्य, जिनालय श्रादि भी नगरय-जैसे ही थे। श्रावकोंकी संख्याके श्रमुपातसे वे नहीं के वरावर थे। यही कारण है कि वसुनिद को तास्कालिक परिस्थितियों से प्रेरित होकर श्रपने समय के कदाचार को दूर करने श्रीर सदाचार के प्रसार करने का उपदेश देने की श्रावश्यकता का श्रमुभव हुआ। श्रीर उन्होंने इसके लिए एक स्वतंत्र प्रन्थ की रचना की। यह शत उनके सत व्यसन श्रीर प्रतिमा-निर्माण श्राद के विस्तृत वर्णन से मली भाँति सिद्ध हैं।

२-यह टीक है कि उभाश्वाति के समय से जैन साहित्य का निर्माण संस्कृत भाषा में प्रारंभ हो गया था श्रीर ग्यारहवी-बारहवी राताब्दी में तो वह प्रचुरता से हो रहा था, फिर भी संस्कृत भाषा लोकभाषा- सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा-नहीं बन सकी थी। उस समय सर्वसाधारण में जो भाषा बोली जाती थी वह प्राकृत या श्रपभंश ही थी। जो कि पीछे जाकर हिन्दी, गुजराती, महाराष्ट्री श्रादि प्रान्तीय भाषाश्रों के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान महावीर ने श्रपना दिन्य उपदेश भी लोकभाषा श्रर्थमागधी प्राकृत में दिया था। उनके निर्वाण के पश्चात् सैकड़ों वर्षों तक जैन श्रन्थों का निर्माण भी उसी लोकभाषा में ही होता रहा। प्राकृत या लोक-भाषा में श्रन्थ-निर्माण का उद्देश्य सर्वसाधारण तक धर्म का उपदेश पहुँचाना था। जैसा कि कहा गया है:—

१—प्रस्तुत अन्थमें व्यसनोंका वर्णन १४८ गाथाश्रोंमें किया गया है, जब कि समग्र ग्रन्थमें कुल गाथाएँ ५४६ ही हैं। इसी प्रकार जिनप्रतिमा-प्रतिष्ठा श्रीर प्रजनका वर्णन भी ११४ गाथाश्रोंमें किया गया है। दोनों वर्णन प्रन्थका लगभग श्राधा भाग रोकते हैं।—संपादक

#### बाल-स्त्री-मन्द-मूर्खाणां नृषां चारित्रकांचिणाम् । सनुप्रहार्थं तत्त्वतैः सिद्धान्तः प्राकृते कृतः ।।

अर्थात् बालक, स्त्री, मूर्ख, मन्दश्चानी, पर चारित्र घारण करनेकी आकौद्या रखनेवाले सर्वसाधारण जनोंके अनुमहके लिए तत्त्वज्ञानी महर्षियोंने सिद्धान्त-मन्योंका निर्माण प्राकृत भाषामें किया है।

ग्रा० वसुनिन्दको भी अपना उपदेश सर्वसाधारण तक पहुँचाना अभीष्ट या ; क्योंकि साधारण जनता ही सत व्यसनोंके गर्तमें पद्दी हुई विनास की ग्रोर अप्रसर हो रहो थी श्रीर अपना कर्तव्य एवं गन्तव्य मार्ग भूली हुई थी। उसे सुमार्ग पर लानेके लिए लोकभाषामें उपदेश देनेकी अल्यन्त श्रावश्यकता थी। यही कारण है कि अपने सामने संस्कृतका विशाल साहित्य देखते हुए भी उन्होंने लोककत्याणकी भावनासे प्रेरित होकर अपनी प्रस्तुत रचना प्राकृत भाषामं की।

रे — आचार्य वसुनिन्दिने समन्तमद्र -प्रतिपादित सरिणुका अनुसरण न करते हुए और प्रतिमाश्चोंको आधार बनाकर एक नवीन दिशासे क्यों वर्णन किया, यह एक जिटल प्रश्न है। प्रस्तावनाके प्रारंभमें आवक धर्मके जिन तीन प्रतिपादन-प्रकारोंका जिक किया गया है, संभवतः वसुनिन्दिको उनमेंसे प्रथम प्रकार ही प्राचीन प्रतीत हुआ और उन्होंने उसीका अनुसरण किया हो। अतः उनके द्वारा आवकधर्मका प्रतिपादन नवीन दिशासे नहीं, अपितु प्राचीन पद्धतिसे किया गया जानना चाहिए। आव वसुनिन्दिने स्वयं अपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परभ्पराका अनुयायी वतलाया है। अतएव इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं जो इसी काश्णसे उन्होंने कुन्दकुन्दक समान ही सल्लेखनाको चतुर्थ शिक्षावत माना है जो कि उक्त कधनकी पृष्टि करता है। दूसरा कारण यह मी हो सकता है कि वसुनिन्दिने प्रस्तुत प्रत्थमें जिस उपासकाध्ययनका बार वार उल्लेख किया है, संभव है उसमें आवक धर्मका प्रतिपादन ग्यारह प्रतिमाश्चोंको आधार बनाकर ही किया गया हो और वसुनिन्दिने अपने प्रत्यके नाम-संस्कारके अनुसार उसकी प्रतिपादन-पद्धतिका भी अनुसरण किया हो। जो कुल हो, पर इतना निश्चित है कि दिगम्बर-परम्पर्यके उपलब्ध प्रत्योंसे ग्यारह प्रतिमाश्चोंको आधार बनाकर आवकधर्मकं प्रतिपादनका प्रकार ही सर्वपाचीन रहा है। यही कारण है कि समन्तमद्रादिके आवकाचागेंके सामने होते हुए भी, और संभवतः उनके आतमीमांसादि प्रन्थोंके टीकाकार होते हुए भी वसुनिदिने इस विषयमें उनकी तार्किक सरिणिका अनुसरण न करके प्राचीन आगमिक-पद्धतिका हो अनुकरण किया है।

४-ग्रा० वसुनिन्द ने श्रावक के मूलगुणों का वर्णन क्यों नहीं किया, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वसुनिन्द ने ही क्या, ग्रा० कुन्दकुन्द और स्वामी कार्तिकंप ने भी मूलगुणों का कोई विधान नहीं किया है। श्वेतांवरीय उपासकदशासूत्र ग्रीर तत्तार्थसूत्र में भी ग्राष्टमूलगुणों का कोई निर्देश नहीं है। जहाँ तक मैंने श्वेतांवर प्रंथों का ग्राध्ययन किया है, वहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि प्राचीन श्रीर श्रवांचीन किसी भी श्वे० श्रामम सूत्र या ग्रंथ में ग्राष्ट मूलगुणों का कोई वर्णन नहीं है। दि० प्रंथों में सबसे पहिले स्वामी समंतमह ने ही श्रापन रत्तकरणडक के उक्त प्रकरण को गवेपणात्मक दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट शात होता है कि स्वयं समन्तमद्र को भी ग्राठ मूलगुणों का कर्णन मुख्य कप से श्रमीप्ट नहीं था। यदि उन्हें मूलगुणों का वर्णन मुख्यतः श्रमीप्ट होता तो वे चारित्र के सकल श्रीर विकल भेद करने के साथ ही मूलगुण ग्रीर उत्तरगुण कप से विकलचारित्र के भी दो भेद करते। पर उन्होंने ऐसा न करके यह कहा है कि विकल चारित्र श्रणुवत, गुण्यत श्रीर शिद्धा वत-रूप से तीन प्रकार का है श्रीर उसके कमशः पाँच, तीन श्रीर चार भेद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाँचों श्रणुवतों का स्वरूप, उनके श्रतीचार तथा उनमें श्रीर पापों में प्रसिद्ध होनेवालों के नामीं का उत्लेख करके केवल एक श्लोक में श्राठ मूलगुणों का निर्देश कर दिया है। इस श्रष्ट मूलगुण का निर्देश करने वाले श्रीक को भी गंभीर दृष्ट

१-वेलो रतक० रलो० ५१

से देखने पर उसमें दिए गए "झाहुः" और "अमगोत्तमाः" पद पर दृष्टि अटकती है। दोनों पद स्पष्ट बतला रहे हैं कि समन्तभद्र अन्य प्रसिद्ध आचार्यों के मन्तभ्य का निर्देश कर रहे हैं। यदि उन्हें आठ मूल गुणों के प्रतिपादन अभीष्ट होता तो वे मध, मांस और मधु के तेवन के त्याग का उपदेश बहुत आगे वाकर, भोगोपमां के परिमाश-अत में न करके बही, या इसके भी पूर्व आणुवतों का वर्णन प्रारंभ करते हुए देते।

भोगोपभोगपरिमाण्यतके वर्णनमें दिया गया वह रलोक इस प्रकार है— श्रसहतिपरिदरणार्थं चौत्रं पिशितं प्रमादपरिहत्वे । सर्थं च वर्जनीयं जिनचरणी शरणसुपयातैः ॥८०॥—रत्नकः

श्चर्यात् जिन मगवान्के चरखोंकी शरखको प्राप्त होनेवाले भीव असजीवेंके घातका परिहार करनेक लिए मांस श्रीर मधुको तथा प्रमादका परिहार करनेके लिए मदाका परित्याग करें।

इतने मुन्दर शब्दोंमें जैनत्वकी स्त्रोर श्रमेसर होनेवाले मनुष्यके कर्तव्यका इससे उत्तम स्त्रोर क्या वर्णन हो सकता था। इस स्त्रोकके प्रत्येक पदकी स्थितिको देखते हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इसके बहुत पहिले जो स्त्रष्ट मूलगुणोंका उल्लेख किया गया है वह केवल श्राचार्यान्तरोंका स्त्रमित्राय प्रकट करनेके लिए ही है। श्रन्यथा इतने उत्तम, परिष्कृत एवं मुन्दर स्त्रोकको भी वहीं, उसी श्लोकके नीचे ही देना चाहिये था।

रलकररडकके श्रध्याय-विभाग-ऋमको गम्भीर दृष्टिसे देखनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रन्यकारको पाँच श्रणुवत ही आवकके मूलगुण रूपसे स्थाप्ट रहे हैं। पर इस विषयमें उन्हें श्रन्य स्थाचार्योंका श्रभिप्राय बताना भी उचित जँचा श्रौर इसलिए उन्होंने पाँच श्रणुवत धारण करनेका फल श्रादि बताकर तीसरे परिच्छेद को पूरा करते हुए मूलगुणके विषयमें एक श्लोक द्वारा मतान्तरका भी उल्लेख कर दिया है।

जो कुछ भी हो, चाहे अप्टम्लगुणोंका वर्णन स्वामी समन्तमद्रको अभीष्ट हो या न हो; पर उनके समयमें दो परम्पराश्रोंका पता अवश्य चलता है। एक वह—जो मूलगुणोंकी संख्या आठ प्रतिपादन करती थी। और वृसरी वह—जो मूलगुणोंको नहीं मानती थी, या उनकी पाँच संख्या प्रतिपादन करती थी। आठ कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति और तात्कालिक श्वेताम्बराचार्य पाँच संख्याके, या न प्रतिपादन करनेवाली परम्पराणे प्रधान थे; तथा स्वामी समन्तमद्र, जिनसेन आदि मूलगुण प्रतिपादन करनेवालोंमें प्रधान थे। ये दोनों परम्पराणे प्रधान थे; तथा स्वामी समन्तमद्र, जिनसेन आदि मूलगुण प्रतिपादन करनेवालोंमें प्रधान थे। ये दोनों परम्पराणे विक्रमकी ग्यारहवीं-वारहवीं शताब्दी तक बराबर चली आहें। जिनमें समन्तमद्र, जिनसेन, सोमदेव आदि आठमूल गुण माननेवाली परम्पराके और आठ कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय, उमास्वाति तथा तत्वार्थसुनके टीकाकार—पूज्यपाद, अकलंक, विद्यानन्द वा वसुनन्दि आदि न माननेवाली परम्पराके आचार्य प्रतीत होते हैं। तत्वार्थसुनके टीकाकारोंका उल्लेख इसलिए करना पढ़ा कि उन सभीने भोगोपभोगपरिमाण बतकी व्याख्या करते हुए ही मद्य, मांस, मधुके त्यागका उपदेश दिया है। इसके पूर्व अर्थात् अणुवर्तोंकी व्याख्या करते हुए किसी भी टीकाकारने मद्य, मांस, मधु सेवनके निषेधका या अष्टमूलगुणोंका कोई संकेत नहीं किया है। उपलब्ध श्वे० उपासकदशासूनमें भी अष्टमूलगुणोंका कोई जिक नहीं है। सम्भव है, इसी प्रकार वसुनन्दिक सम्मुख जो उपासकध्ययन रहा हो, उसमें भी अष्टमूलगुणोंका विधान न हो और इसी कारण वसुनन्दि ने उनका नामोल्लेख तक भी करना उचित न समभा हो।

वसुनिद्के प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी वर्णन-शैलीको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जब सस-ध्यसनों में मांस और मद्य ये दो स्वतंत्र व्यसन माने गये हैं और मद्य व्यसनके अन्तर्गत मधुके परित्यागका भी स्पष्ट निर्देश किया है, तथा दर्शनप्रतिमाचारीके लिए सप्त व्यसनोंके साथ पंच उदुम्बरके त्यागका भी स्पष्ट कथन किया है । तब दितीय प्रतिमामें या उसके पूर्व प्रथम प्रविमामें ही खप्ट मूलगुर्णेके प्रथक् प्रतिपादन का कोई स्वारस्य नहीं रह जाता है । उनकी इस वर्शन-शैलीये मूलगुर्ण मानने न माननेवाली दोनों परम्पराओं-

१ देखो-अस्तुत प्रस्थ की गाथा में ० ५७-५८ ।

का संग्रह हो जाता है। माननेवाली परम्पराका संग्रह तो इसलिए हो जाता है कि मूल गुणोंके भ्रन्त-स्तत्त्वका निरूपण कर दिया है श्रोर मूलगुणोंके न माननेवाली परम्पराका संग्रह इसलिए हो जाता है कि मूल गुण या श्रष्टमूलगुण ऐसा नामोल्लेख तक भी नहीं किया है। उनके इस प्रकरणको देखनेसे यह भी विदित होता है कि उनका मुकाव सोमदेव श्रोर देवसेन-सम्मत श्रष्टमूल गुणों की झोर रहा है, पर प्रथम प्रतिमाधारी को राजि-भोजन का त्याग श्रावर्थक बता कर उन्होंने श्रामितगति के मत का भी संग्रह कर लिया है।

(५) ग्रन्तिम मुख्य प्रश्न श्रातीचारों के न वर्णन करने के सम्बन्ध में है। यह सचमुच एक बहे श्राश्चर्यका विषय है कि जब उमास्वातिसे लेकर श्रामितगति तकके वमुनिदसे पूर्ववर्ती सभी श्राचार्य एक स्वर से वतों के श्रातीचारोंका वर्णन करते श्रा रहे हों, तब वमुनिद इस विषयमें सर्वथा मौन धारण किये रहें श्रीर यहाँ तक कि समग्र ग्रंथ भरमें श्रातीचार शब्दका उल्लेख तक न करें! इस विषयमें विशेष श्रामुण्यान करने पर पता चलता है कि वमुनिद ही नहीं, श्रापित वमुनिद्पर जिनका श्रिधिक प्रभाव है ऐसे श्राम्य श्रानेक श्राचार्य भी श्रातीचारोंके विषयमें मौन रहे हैं। श्राचार्य कुन्दकुन्दने चारित्र-पाहुड में जो शावकके वर्तोंका वर्णन किया है, उसमें श्रातीचारका उल्लेख नहीं है। स्वामिकार्तिकेयने भी श्रातीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है। इसके पश्चात् श्राचार्य देवसेनने श्रापने प्रसिद्ध ग्रंथ भावसंग्रहमें जो पाँचवें गुणस्थानका वर्णन किया है, वह पर्याप्त विस्तृत है, पूरी २४९ गाथाश्रों भावक धर्मका वर्णन है, परन्तु वहाँ कहीं भी श्रातीचारोंका कोई जिक नहीं है। इस सबके प्रकाश में यह स्पष्ट शात होता है कि इस विषयमें श्राचार्योंकी दो पराम्पगएँ रही हैं—एक श्रातीचारोंका वर्णन करनेवालों की, श्रीर दूसरी श्रातीचारोंका वर्णन न करने कानेवालों की, श्रीर दूसरी श्रातीचारोंका वर्णन न करने कानेवालों की। उनमेंसे श्राचार्य वमुनिद दूसरी परम्पराके श्रानुयायी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि उन्होंने श्रापनी गुव-परंपराके समान स्वयं भी श्रातीचारोंका कोई वर्णन नहीं किया है।

श्रव ऊपर सुभाई गई कुछ श्रन्य विशेषताश्रींके ऊपर विचार किया जाता है :--

१—(श्र) वसुनन्दिसे पूर्ववर्ती श्रावकाचार-रचियताश्रीमें समन्तमद्रने ब्रह्मचर्यागुव्रतका स्वरूप स्वरार-सन्तोप या परदारा-गमनके परित्याग रूपसे किया हैं। सोमदेवने उसे श्रीर भी स्पष्ट करते हुए 'स्ववधू श्रीर वित्तस्त्री' (वेश्या) को छोहकर शेष परमहिला-परिहार रूपसे वर्णन किया हैं। परवर्ती पं श्रियाशाधरजी श्रादिने 'श्रन्यस्त्री श्रीर प्रकटस्त्री' (वेश्या) के परित्याग रूपसे प्रतिपादन किया हैं। पर वसुनिदने उक्त प्रकारसे न कहकर एक नवीन ही प्रकारसे ब्रह्मचर्यागु ब्रतका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं कि 'जो श्रधमी श्रादि पर्वोंके दिन स्त्री सेवन नहीं करता है श्रीर सदा श्रनंग की हाका परित्यागी है, वह स्थूल ब्रह्मचरी या ब्रह्मचर्यागु ब्रतका धारी है। (देखो प्रस्तुत प्रन्थकी गाथा नं २१२) इस स्थितिमें स्वभावतः यह प्रक्ष उठता है कि श्रा वसुनन्दिने समन्तमद्रादि-प्रतिपादित दौलीसे ब्रह्मचर्यागुव्रतका स्वरूप न कहकर उक्त प्रकारसे क्यों कहा ? पर बन्न हम उक्त आवकाचारोंका पूर्वापर-श्रनुसन्धानके साथ गंभीरतापूर्वक श्रध्ययन करते हैं तो स्वष्ट ज्ञात हो जाता है कि समन्तमद्रादि ने आवक्को श्रागुव्रतधारी होने के पूर्व समध्यसनोंका त्याग नहीं कराया है श्रातः उन्होंने उक्त प्रकारने ब्रह्मचर्यागुव्रतका स्वरूप कहा है। पर वसुनन्दि तो प्रथम प्रतिमाधारीको ही सम व्यसनों के श्रन्तर्गत जन परदारा श्रीर वेश्यागमन हम दोनें। व्यसनों का त्याग करा श्राये

१ देखो-प्रस्तुत प्रन्थ की गाथा नं० ३१४।

२ नं तु परदारान् गच्छति, न परान् गमयति च पापभीतेर्यंत्। सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि॥—रत्नक० श्लो० ५६.

३ वध्-वित्तक्षियी मुक्त्वा सर्वत्राम्यत्र तक्षने । माता स्वसा तन्जेति मतिर्बद्धा गृहाश्रमे ॥—यशस्ति० स्ना०७.

४ सोऽस्ति स्वदारसम्तोषां योऽन्यको-प्रकटिकाषी।

न गच्छरयंइसो भीत्या नान्यैर्गमयति त्रिधा॥—सागार० ग्र० ४ स्हो० ५२.

हैं, तब द्वितीय प्रतिमामें उनका हुइराना निरर्चक हो जाता है। यतः द्वितीय प्रतिमाधारी पहले से ही पर-जीत्यायों श्रीर खदार-सन्तोधी है, श्रतः उसका यहां ब्रह्मचर्य-झ्राष्ट्रवत है कि वह अपनी जीका भी पर्वके दिनों में उपभोग न करें श्रीर श्रनंगकी डाका सदाके लिए परित्याग करें। इस प्रकार वसुनन्दिने पूर्व सरिशका परि-स्थाग कर जो ब्रह्मचर्यास्पुवतका स्वरूप कहनेके लिए शैली स्वीकार की है, वह उनकी सैद्धान्तिकताके सर्वथा श्रनुक्ल है। पं॰ श्राशावरजी श्रादि जिन परवर्ती श्रावकाचार-रचियताश्रोंने समन्तभद्र, सोमदेव श्रीर वसु-नन्दिके प्रतिपादनका रहस्य न समभक्तर ब्रह्मचर्यास्पुवतका जिस ढंगसे प्रतिपादन किया है श्रीर जिस ढंगसे उनके श्रतीचारोंकी व्याख्या की है, उससे वे स्वयं स्ववचन-विरोधी बन गये हैं। जिसका स्पष्टीकरस इस प्रकार है:—

उत्तर प्रतिमात्रों में पूर्व प्रतिमात्रों का श्रविकल रूपने पूर्ण श्रुद्ध झाचरण ऋत्यन्त श्रावश्यक है, इसी-लिए समन्तमहको 'स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह सन्तिष्ठन्ते कमिवृद्धाः' श्रीर सेमदेवको 'पूर्वपूर्वनतिस्थताः' कहना पड़ा है'। पर पं॰ श्राशाघरची उक्त बातने मली माँति परिचित होते हुए श्रीर प्रकारान्तरने दूसरे शब्दों में स्वयं उसका निरूपण करते हुए भी टो-एक स्थलपर कुछ ऐसा वस्तु-निरूपण कर गये हैं, जो पूर्वापर-कमिवद्ध प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ—सागारघर्मामृतके तीसरे श्रध्यायमें श्रावककी प्रयम प्रतिमाका वर्णन करते हुए वे उसे लुश्चा झादि सम व्यसनोंका परित्याग श्रावश्यक बतलाते हैं श्रीर व्यसन-त्यागीको लिए उनके श्रातिचारों के परित्यागका भी उपटेश देते हैं, जिसमें वे एक झोर तो वेश्याव्यसनत्यागीको गीत, हत्य, वादि त्रादिक देखने, सुनने श्रीर वेश्याके यहाँ जाने-झाने या संभाषण करने तकका प्रतिबन्ध लगाते हैं, तब दूसरी श्रोर वे हा इसमे श्रागे चलकर चौथे श्रध्यायमें दूसरी प्रतिमाका वर्णन करते समय ब्रह्मचर्याणुनतके श्रातीचारोंकी व्याख्यामे भाड़ा देकर नियत कालके लिए वेश्याको भी स्वकलत्र बनाकर उसे सेवन करने तकको श्रातीचार बनाकर प्रकारान्तरसे उसके सेवनकी छूट दे देते हैं । क्या यह पूर्व गुणके विकाशके स्थानपर उसका हास नहीं है श्रीर इस प्रकार क्या वे स्वयं स्ववचन-विरोधी नहीं बन गये हैं ? वस्तुतः संगीत, हत्याटिक देखने का त्याग भोगोपभोगपरिमाण वतमें कराया गया है ।

पं श्राशाधरजो द्वारा इसी प्रकारकी एक श्रोर विचारणीय बात चोरी व्यसनके श्रातीचार कहते हुए कही गई है। प्रथम प्रतिमाधारीको तो वे श्राचौर्य-व्यसनकी शुचिता (पवित्रता या निर्मलता) के लिए श्रपने सगे भाई श्रादि दायादारोंके भी भूमि, ग्राम, स्वर्ण श्रादि दायभागको राजवर्चस् (राजाके तेज या श्रादेश) से, या श्राजकी भाषामें कानूनकी श्राइ लेकर लेनेकी मनाई करते हैं । परन्तु दूसरी प्रतिमाधारीको

टीका—तौर्यत्रिकासिक्तं-गीतनृत्यवादित्रेषु सेवानिबन्धनम् । बृथाट्यां—प्रयोजनं बिना विचरणम् । तद्गेहगमनादि —वेश्यागृहगमन-संभाषण-सत्कारादि ।—सागारध० अ० ३, श्लो० २०.

१ देखो-रत्नकरण्डक श्लोक १३६.

२ श्रवधिव्रतमारोहेःपूर्वपूर्ववरस्थिताः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ताः ज्ञान-वृश्वनभावनाः ॥—वशस्तिक श्रा० ८.

३ देखो—सागारधर्मामृत अ० ३, श्लो० १७.

४ त्यजेत्तौर्यत्रिकासक्तिं बुधाठ्यां विङ्गसङ्गतिम् । नित्यं पण्याङ्गनात्यागी तद्गोहगमनादि च ।।

५ भाटिप्रदानान्नियतकाखस्वीकारेण स्वक्तजीकृत्य बेश्यां केचरिकां सेवमानस्य स्वबुद्धिकत्पनया स्वदारत्वेन व्रतसापेचिक्तत्वाद्वरपकाखपरिव्रहाख न भंगो वस्तुतोऽस्वदारत्वाच भंग ६ति x x x मंगाभंग-रूपोऽतिचारः।—सागार्थ० २० ४ श्लो० ५८ टीका।

६ देखो--रत्नकरगडक, रखो॰ पप.

वायादावजीवती राजवर्षसाद् गृह्वती धनम् ।
 वार्य वाऽपह्नवानस्य कावीर्यस्यसनं गृवि ॥ —सागार घ० अ० ३, २१.

अचौर्यासुव्रतके श्रतीचारोंकी व्याख्यामें चोरोंको चोरीके लिए भेजने, चोरीके उपकरस देने श्रीर चोरीका माल लेनेपर भी वतकी सापेस्ता बताकर उन्हें श्रतीचार ही बतला रहे हैं!

ये श्रीर इसी प्रकारके जो अन्य कुळ कथन पं श्राशाधरजी द्वारा किये गये हैं, वे श्राज भी विद्वानों के लिए रहस्य बने हुए हैं श्रीर इन्हीं कारणोंसे कितने ही लोग उनके अंथों के पटन-पाठनका विरोध करते रहे हैं। पं श्राशाधर जैसे महान् विद्वान्के द्वारा ये ज्युक्तम-कथन कैसे हुए, इस प्रश्नपर जब गंभीरतासे विचार करते हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने श्रावक-धर्मके निरूपणकी परम्परागत विभिन्न दो धाराश्रोंके मूलमें निहित तन्त्रको दृष्टिमें न रखकर उनके समन्वयका प्रयास किया, श्रीर इसी कारण उनसे उक्त कुछ व्युक्तम-कथन हो गये। वन्तुतः ग्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परासे बारह वर्तोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परासे बारह वर्तोको श्राधार बनाकर श्रावक-धर्मका प्रतिपादन करनेवाली परम्परामें नहीं रहा है। यह अतीचार-सम्बन्धी समस्त विचार धारह वर्तोको द्याधार बनाकर श्रावक-धर्मका वर्णन करनेवाले उमास्वाति, समन्तभद्र श्रादि श्राचार्योकी परम्परामें ही रहा है।

( च ) देशावकाशिक या देशवतको गुगावत माना जाय, या शिक्तावत, इस विषयमें ग्राचायों के दो मत हैं, कुछ ग्राचार्य इसे गुगावनमें परिगागित करते हैं ग्रीर कुछ शिक्तावत में । पर सभीने उसका स्वरूप एक ही ढंगसे कहा है ग्रीर वह यह कि जीवन-पर्यन्तके लिए किये हुए दिग्वतमें कालकी मर्यादा द्वारा श्रना वश्यक चेत्रमें जाने-ग्रानेका परिमाग करना देशवत है। जहाँतक मेरी दृष्टि गई है, किसी भी श्राचार्यने देशवतका स्वरूप श्रन्य प्रकारसे नहीं कहा है। पर श्रा॰ वसुनान्डिने एकदम नवीन ही दिशासे उसका स्वरूप कहा है। वे कहते हैं:—

'दिखतके भीतर भी जिस देशमें वत-भंगका कारण उपस्थित हो, वहाँपर नहीं जाना सो दूसरा गुणवत है।' (देखो गा० २१५)

जब हम देशवतके उक्त स्वरूपपर दृष्टिपात करते हैं और उनमें दिये गये 'वत-भंग-कारण्' पदपर गंभीरतासे विचार करते हैं, तब हमें उनके द्वारा कहे गये स्वरूपकी महत्ताका पता लगता है। कल्पना की जिए —िकसीने वर्तमानमें उपलब्ध दुनियामें जाने-ग्राने श्रीर उसके बाहर न जानेका दिग्वत किया। पर उसमें ग्रानेक देश ऐसे हैं जहाँ खानेके लिए मांसके श्रातिरिक्त श्रीर कुळु नहीं मिलता, तो दिग्वतकी मर्यादाके भीतर होते हुए भी उनमें श्रपने श्राहिंसा वतकी रज्ञाके लिए न जाना देशवत है। एक दूसरी कल्पना की जिए —िकसी वतीने मारतवर्षका दिग्वत किया। भारतवर्ष श्रार्य ज्ञेष भी है। पर उसके किसी देश-विशेष में ऐसा दुर्भिन्न पढ़ जाय कि लोग श्रवके दाने-दानेको तरस आयँ, तो ऐसे देशमें जानेका श्रर्थ श्रपने श्रापको श्रीर श्रपने वतको संकटमें डालना है। इसी प्रकार दिग्वत-मर्यादित ज्ञेष भीतर जिस देशमें भयानक ग्रुद्ध हो रहा हो, जहाँ मिथ्यात्वियों या विधिमियोंका बाहुल्य हो, वती संयमीका दर्शन दुर्लंभ हो, जहाँ पीने लिए पानी भी ग्रुद्ध न मिल सके, इन श्रीर इन जैसे वत-भगके श्रव्य कारण जिस देशमें विद्यमान हों उनमें नहीं जाना, या जानेका त्याग करना देशवत है। इस प्रकारके सुन्दर श्रीर गुण्यतक श्रवक्त श्रवक्त स्वरूप प्रतिपादन करना सचमुच श्रा० वसुनिन्दकी सैद्धान्तिक पदवीके सर्वया श्रवक्त श्रवक्त श्रवक्त करना सचमुच श्रा० वसुनिन्दकी सैद्धान्तिक पदवीके सर्वया श्रवक्त है।

१ तत्र चौरप्रयोगः—चोरयतः स्त्रयमन्येन वा चोरय त्वमिति चोरणिक्रयायां प्रेरणं, प्रेरितस्य वा साधु करोपीत्यतुमननं, कुशिका-कर्त्तरिकावर्षिरकादिनोरोपकरणानां वा समर्पणं विक्रयणं वा । चत्र च यद्यपि चौर्यं न करोमि, न कारयामीत्येतं प्रतिपन्नत्रतस्य चौरप्रयोगो व्रतमंग एव । तथापि किमधुना यूयं निक्वा-पारास्तिष्ठय ! यदि वो भक्तादिकं नास्ति तदाहं तहदामि । भवदानीत्रमोषस्य वा यदि क्रेता नास्ति तदाहं विक्रेध्ये इत्येवंविध वचनैश्वौरान् व्यापारयतः स्वकृत्वनया तद्व्यापारणं परिहरतो वतसापेकस्यासावतीचारः ॥

<sup>--</sup>सागारघ० प्र० ४ रखी० ५० टीका०

(स) देशवतके समान ही अनर्थद्राड व्रतका स्वरूप भी आ। वसुनन्दिने अनुपम और विशिष्ट कहा है। वे कहते हैं कि "खड़, दंड, पाश, अस्त्र आदिका न वेंचना, कृटतुला न रखना, हीनाधिक मानोन्मान न करना, कृर एवं मांस-मक्षी जानवरोंका न पालना तीसरा गुर्गावत है।" (देखो गाथा नं १९६)

श्रनर्थदण्डके पाँच भेदोंके सामने उक्क लद्मण बहुत छोटा या नगएय-सा दिखता है। पर जब हम उसके प्रत्येक पदपर गहराईसे विचार करते हैं, तब हमें यह उत्तरीत्तर बहुत विस्तृत श्रीर श्रर्थपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त लद्मणसे एक नवीन बातपर भी प्रकाश पड़ता है, वह यह कि आ० वसुनन्दि कूटतुला श्रीर हीनाधिक-मानोनमान श्रादिको श्रतीचार न मानकर श्रनाचार ही मानते थे। ब्रह्मचर्यागुवतके स्वरूपमें श्रनंग-कीडा-परिहारका प्रतिपादन भी उक्क बातकी ही पुष्टि करता है।

- (२) श्रा० वसुनन्दिने भोगोपभोग-परिमाणनामक एक शिद्धावतके विभाग कर भोग-विरित श्रीर उपभोग-विरित नामक दो शिद्धावत गिनाए हैं। बहाँ तक मेरा श्रध्ययन है, मैं समभना हूँ कि समस्त दिगम्बर श्रीर श्वेताम्बर साहित्यमें कहींपर भी उक्र नामके दो स्वतंत्र शिद्धावत देखनेमें नहीं श्राये। केवल एक श्रपवाद है। श्रीर वह है 'भावक-प्रतिक्रमण सूत्र का। वसुनन्दिने ग्यारह प्रतिमाश्रोंका स्वरूप वर्णन करनेवाली जो गाथाएँ प्रस्तुत प्रन्थमें निबद्ध की हैं वे उक्त आवक-प्रतिक्रमणसूत्रमें ज्योंकी त्यों पाई जाती हैं। जिससे पता चलता है कि उक्त गाथाश्रों के समान भोग-विरित श्रीर उपमोग-विरित नामक दो शिद्धावर्तोंक प्रतिपादनमें भी उन्होंने 'आवक प्रतिक्रमण सूत्र' का श्रनुसरण किया है। श्रपने कथनके प्रामाणिकता-प्रतिपादनार्थ उन्होंने 'तं भोयविरह भिण्यं पदमं सिक्खावयं सुत्ते' (गाथा २१७) वाक्य कहा है। यहाँ सूत्र पदसे वसुनन्दिका किन सूत्रकी श्रोर संकेन रहा है, यद्यपि यह श्रद्याविध विचारणीय है तथापि उनके उक्त निर्देश से उक्त दोनों शिद्धावर्तोंका पृथक प्रतिपादन श्रसंदिग्ध रूपसे प्रमाणित है।
- (३) ग्रा॰ वसुनन्दि द्वारा सल्लेखनाको शिक्षावत प्रतिपादन करनेके विषयमें भी यही बात है। प्रथम ग्राधार तो उनके पाम श्रावक-प्रतिक्रमणसूत्रका था ही। फिर उन्हें इस विषयमें ग्रा॰ कुन्दकुन्द और देशसेन जैसीका समर्थन भी प्राप्त था। ग्रातः उन्होंने सल्लेखनाको शिचावतींमें गिनाया।

उमास्याति, समन्तभद्र श्रादि श्रनेकों श्राचार्योंके द्वारा सक्लेखनाको मारणान्तिक कर्तव्यके रूपमें प्रतिपादन करनेपर भी बसुनन्दिके द्वारा उसे शिक्षावतमें गिनाया जाना उनके तार्किक होनेकी बजाय सैद्धान्तिक होनेकी ही पुष्टि करता है। यही कारण है कि परवर्ती विद्वानोंने श्रापने ग्रन्थों में उन्हें उन्ना पदसे सबोधित किया है।

(४) श्रा० कुन्दकुन्द, स्वामी कार्तिकेय श्रीर समन्तमद्र श्रादिने छुठी प्रतिमाका नाम 'राशिभुक्ति-त्याग' रखा है। श्रीर तदनुसार ही उस प्रतिमामें चतुर्विध राशिभोजनका परित्याग श्रावश्यक बताया है। श्रा० वसुनन्दिन भी प्रन्थके श्रारम्भमें गाया नं० ४ के द्वारा इस प्रतिमाका नाम तो वही दिया है पर उसका स्वरूप-वर्णन दिवामेथुनत्याग रूपसे किया है। तब क्या यह पूर्वापर विरोध या पूर्व-परम्पराका उल्लंघन है? इस आशंकाका समाधान हमें वसुनन्दिकी वस्तु-प्रतिगदन-शैलीसे मिल जाता है। वे कहते हैं कि राशि-भोजन करनेवाले मनुप्यके तो पहिली प्रतिमा भी संभव नहीं है, क्योंकि राशिमें खानेसे श्रपरिमाण त्रस जीवों-की हिंसा होती है। श्रतः ऋईन्मतानुपायीको सर्वप्रथम मन, वचन कायसे राशि-भृक्तिका परिहार करना चाहिये। (देखो गा० नं० ११४-२१८) ऐसी दशामें पाँचवीं प्रतिमा तक श्रावक राशिमें भोजन कैसे कर सकता है? अतएव उन्होंने दिवामैथुन त्याग रूपसे छुठी प्रतिमाका वर्णन किया। इस प्रकारसे वर्णन करनेपर भी वे पूर्वपर विरोध रूप दोषके भागी नहीं हैं, क्योंकि 'भुज' घानुके भोजन श्रीर सेवन ऐसे दो श्रर्थ संकृत-प्राकृत साहित्य में प्रसिद्ध हैं। समन्तमद्र श्रादि श्राचार्योंने 'भोजन' श्रर्थका श्राव्रव खेतर छुठी प्रतिमाका स्वरूप कहा है श्रीर समुनन्दिन 'सेवन' श्रर्थको लेकर।

श्चा० वसुनन्दि तक छुटी प्रतिमाका वर्शन दोनों प्रकारोंसे मिलता है। वसुनन्दिके पश्चात् पं० श्चाशा-धरजी श्चादि परवर्ती दि० श्चौर श्वे० विद्वानोंने उक्क दोनों परम्परास्त्रोंसे श्वानेवाले श्चौर भुजू धातुके द्वारा प्रकट होनेवाले दोनों श्रश्नोंके समन्वयका प्रयक्ष किया है और तदनुसार छठी प्रतिमामें दिनको स्त्री-सेवनका त्याग तथा रात्रिमें सर्व प्रकारके श्राहारका त्याग खावश्यक बताया है।

(५) ग्रा॰ वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्ययनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ग्यारहवीं प्रतिमाधारी प्रथमोत्कृष्ट श्रावकके छिए भिद्धा-पात्र लेकर, श्रनेक घरोंसे भिद्धा माँगकर ग्रीर एक ठीर बैठ कर खानेके विधान करने की है। दि॰ परम्परामें इस प्रकारका वर्णन करते हुए इम सर्वप्रयम श्रा॰ वसुनन्दिको ही पाते हैं। सैद्धान्तिक-पद-विभूषित श्रा॰ वसुनन्दिने प्रथमोरकृष्ट श्रावकका जो इतना विस्तृत श्रीर स्पष्ट वर्णन किया है वह इस बातको स्चित करता है कि उनके सामने इस विषयके प्रबल श्राधार श्रवश्य रहे होंगे। श्रन्यथा उन जैसा सैद्धान्तिक विद्वान पात्र रखकर श्रीर पाँच-सात घरसे भिद्धा माँगकर खानेका स्पष्ट विधान नहीं कर सकता था।

श्चव हमें देखना यह है कि वे कौनसे प्रबल प्रमागा उनके सामने विद्यमान थे, जिनके श्चाधारपर उन्होंने उक्त प्रकारका वर्गन किया ? सबसे पहले हमारी दृष्टि प्रस्तुत प्रकरणके श्चन्तमें कही गई गाथापर जाती है, जिसमें कहा गया है कि 'इस प्रकार मैंने ग्यारहवें स्थानमें सूत्रानुसार दो प्रकारके उदिष्टिपिंडविश्त श्चावकका वर्गन संक्षेत्रसे किया।' (देखो गा॰ नं॰ ३१३) इम गाथामें दिये गये दो पदीपर हमारी दृष्टि श्चटकती है। पहला पद है 'सूत्रानुसार', जिसके द्वारा उन्होंने प्रस्तुत वर्गनके स्वक्षेण-किल्पतत्वका परिहार किया है। श्चीर दूसरा पद है 'संक्षेत्रसे' जिसके द्वारा उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि मैंने जो उदिष्ट-पिंडविश्तका इतना स्पष्ट श्चीर विस्तृत वर्ग्यन किया है, उसे कोई 'तिलका ताइ' या 'राईका पहाइ' बनाया गया न समझे, किन्तु श्चागम-सूत्रमें इन विषयका जो विस्तृत वर्ग्यन किया गया है, उसे मैंने 'सागरको गागरमें' भरनेके समान श्चरवन्त संखेपसे कहा है।

अप्रव देखना यह है कि वह कौन-सा सूत्र प्रन्य है, जिसके अनुसार वसुनन्दिने उक्त वर्ग्यन किया है ? प्रस्तुत उपासकाध्ययनपर जब हम एक बार ऋष्योपान्त दृष्टि डालते हैं तो उनके द्वारा वार वार प्रयुक्त हुआ 'उवासयुक्तस्यण' पद इमारे सामने ऋाता है। बसुनन्दिके पूर्ववर्त्ती ऋा० ऋभितगति, सोमदेव ऋौर भगविजन-सेनने भी अपने-अपने अन्योंमें 'उपासकाध्ययन'का अनेक वार उल्लेख किया है। उनके उल्लेखोंसे इतना तो अवस्य ज्ञात होता है कि वह उपासकाध्ययन सूत्र प्राकृत भाषामें रहा है, उसमें आवकों के १२ वत या ११ प्रतिमात्रोंके वर्णनके ग्रतिरिक्त पानिक, नैष्ठिक ग्रीर साधक रूपसे भी श्रावक-धर्मका वर्णन या। भगवजिन-सेनके उल्लेखोंसे यह भी जात होता है कि उनमें दीजान्वयादि कियाश्रोंका, पोडश संस्कारीका, सजातित्व आदि सत परम स्थानीका, नाना प्रकारके वत-विधानीका और यज्ञ, जाप्य, इवन आदि कियाकांडका समंत्र सविधि वर्णन था । वसनन्दि-प्रतिष्ठापाठ, जयसेन प्रतिष्ठापाठ श्रौर सिद्ध चन्नपाठ श्रादिके श्रवलोकनसे उपलब्ध प्रमाणोंके द्वारा यह भी जात होता है कि उस उपायकाध्ययनमें कियाकांड-सम्बन्धी मंत्र तक प्राकृत भाषामें थे। इतना सब होनेपर भी यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त सभी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट उपासकाध्ययन एक ही रहा है। यदि सभीका अभिवेत उपासकाध्ययन एक ही होता. तो जिनसेनसे सोमदेवके वस्तु-प्रतिगदनमें इतना ऋषिक मीलिक ऋन्तर दृष्टिगोचर न होता । यदि समीका ऋभिष्रेत उपसकाध्ययन एक ही रहा है, तो निश्चयतः वह बहुत विस्तृत ऋौर विभिन्न विपयोंकी चर्चास्रोंसे परिपूर्ण रहा है, पर जिनसेन स्नादि किसी भी परवर्ती विद्वान्को वह अपने समग्र रूपमें उपलब्ध नहीं था। हाँ, खंड-खंड रूपमें वह यत्र-तत्र तत्तद्विषपके विदोपज्ञोंके पास अवश्य रहा होगा ख्रोर संभवतः यही कारण रहा है कि जिसे जो ख्रंश उपलब्ध रहा, उसने उसीका ऋपने मन्थमें उपयोग किया।

दि० साहित्यमें श्रन्वेपण करनेपर भी ऐसा कोई श्राधार नहीं मिलता है जिससे कि प्रथमोत्हृष्ट श्रावक की उक्त चर्या प्रमाखित की जा सके । हाँ, बहुत सूक्त रूपमें कुछ बीज श्रावश्य उपलब्ध हैं। पर जब बसुनिद्ध कहते हैं कि मैंने उक्त कथन संज्ञेपसे कहा है, तब निश्चयतः कोई विस्तृत श्रीर स्पष्ट प्रमाण उनके सामने श्रावश्य रहा प्रतीत होता है। कुछ विद्वान् उक्त चर्याका विधान श्रुद्ध-जातीय उत्कृष्ट श्रावकके लिए किया गया

बतलाते हैं। पर यसुनिन्दके शब्दोंसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है। श्वे॰ साहित्यसे अवश्य उक्त चर्याकी पृष्टि होती है, जो कि साधुके लिए बतलाई गई है। अगैर इसीलिए ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं श्वेताम्मरीय साधुआंके संग्रह करनेकी दृष्टि उत्कृष्ट आवककी वैसी चर्या न कहीं गई हो ?

#### १०-अष्ट मृलगुणों के विविध प्रकार

यहाँ प्रकरण्यश श्रष्टमूलगुर्णोका कुछ श्रधिक स्पष्टीकरण श्रप्रासंगिक न होगा । श्रावकधर्मके श्राधार-भूत मुख्य गुणको मूलगुण कहते हैं । मूलगुर्णोके विषयमें श्राचार्योंके श्रनेक मत रहे हैं जिनकी तालिका इस प्रकार हैं:—

#### श्राचार्य नाम---

#### मूलगुणींके नाम

- (१) स्राचार्य समन्तभदः— या स्रामेक अमगोत्तम स्थृल हिसादि पाँच पार्योका तथा मद्य, मांस, मधुका त्याग'।
- (२) ब्राचार्य जिनसेनः स्थूल हिंसादि पाँच पापींका तथा चूत, मांस श्रीर मधका त्यागे ।
- (३) ब्राचार्य सोमदेव, ब्राचार्य देवसेन--पाँच उदुम्बर फलींका तथा मद्य, मांस ब्रीर मधुका त्याग ।
- (४) श्रज्ञात नाम ( पं॰ श्राशाधरजी द्वारा उद्धृत ) मद्यस्थाग, मांसत्थाग, मधुत्थाग, रात्रिभोजन-त्याग, पंच उदुम्बरफल त्याग, देवदर्शन या पंचपरमेष्ठीका स्मरण, जीवदया श्रीर छने जलका पान ।

इन चारों मतोंके ऋतिरिक्ष एक मत ऋौर भी उल्लेखनीय है ऋौर वह मत है ऋाचार्य ऋमितगितका। उन्होंने मूलगुण यह नाम ऋौर उनकी संख्या इन दोनों बातोंका उल्लेख किये विना ही ऋपने उपासकाध्ययनमे उनका प्रतिपादन इस प्रकारसे किया है:—

#### मधमांसमधुरात्रिभोजनं चीरवृत्तफलवर्जनं त्रिधा। कुर्वते वतजिनृक्षया बुधास्तत्र पुष्यति निषेतिते वतम् ॥

— ग्रमित्र श्रा॰ ग्रा॰ ५ रत्नो० १

श्चर्यात् — त्रत प्रहण करनेकी इच्छासे विद्वान लोग मन, वचन, कायसे मद्य, मांस, मधु, गित्रभोजन श्चीर ज़ीरी दुखोंके फलोंको सेवनका त्याग करते हैं, क्योंकि इनके त्याग करने पर प्रहीत वत पुष्ट होता है।

इस श्लोकमं न 'मूलगुगा' शब्द है श्रीर न संख्यावाची आठ शब्द । फिर भी यदि चीरी फलोंके स्थागको एक गिने तो मूलगुगोंकी संख्या पाँच ही रह जाती है श्रीर यदि चीरी फलोंकी संख्या पाँच गिने, तो नी भूलगुगा हो जाते हैं, जो कि अप्रमूल गुगोंकी निश्चित संख्याका आतिक्रमण कर जाते हैं। आतएव अमितगतिका मत एक विशिष्ट कोटिमें परिगणनीय है।

- १—मद्यमांसमधुत्यागैः सहायुवतपंचकम् । श्रष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहिणां भ्रमणोत्तमाः ॥६६॥—रत्नक०
- २---हिंसासत्याऽस्तेयादब्रहापरिग्रहाच बादरभेदात् । चूतान्मांसान्मचाद्विरतिगृहिंणोऽष्ट सन्त्यमी मूलगुणाः ॥

---मादिपुराण

- ६---मधमांसमधुरवागैः सहोतुम्बरपंचकैः । ष्रशावेते गृहस्थानामुक्ता मृत्रगुणाः श्रुते ॥ यशस्तिकवम्पू
- ४---मध्यपत्रमञ्जनिशाशनपंचकतीविरतिपंचकासनुती । जीवदया जनगासनिमित च कचिद्दष्टमृत्रगुणाः ॥४८॥

—सागारधर्मामृत श्र० २

मूलगुणोंके ऊपर दिखाये गये भेदोंको देखनेपर यह बात बहुत ऋच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि इनके विषयमें मृलगुण माननेवाली परम्परामें भी भिन्न-भिन्न ऋाचार्योंके विभिन्न मत रहे हैं।

सूत्रकार उमास्वातिने अपने तत्त्वार्थस्त्रमें यद्यपि मूलगुण ऐसा नाम नहीं दिया है और न उनकी कोई संख्या ही बताई है और न उनके टीकाकर रोने ही। पर सातवें अध्यायके स्त्रोंका पूर्वापर कम स्क्षेचिका-से देखनेपर एक बात हृदयार अवश्य अंकित होती है और वह यह कि सातवें अध्यायके प्रारम्भमें उन्होंने सर्व-प्रथम पाँच पापोंके त्यामको जत कहां। पुनः उनका त्याम देश और सर्वके भेद से दो प्रकारका बतलायां। पुनः वर्तोंकी भावनाओंका विस्तृत वर्णन किया। अन्तमें पांचों पापोंका स्वरूप कहकर व्रतीका लच्चण कहां और व्रतीके अमारी और अन्तमारी ऐसे दो भेद कहें। पुनः अमारीको अमुत्रतघारी बतलायां और उसके पश्चात् ही उसके सत वत (शील) समन्वित होनेको स्वित कियां। इन अम्तिम दो सूत्रोंपर गंभीर दृष्टिपात करते ही यह शंका उत्पन्न होती है कि यदि अमारी पांच अणुवत और सात शीलोंका घारी होता है, तो दो सूत्र पृथक-पृथक वयां बनाये? दोनोंका एक ही सूत्र कह देते। ऐसा करनेपर 'सम्पन्न' और 'च' शब्दका भी प्रयोग न करना पड़ता और स्वलाचन भी होता। पर सूत्रकारने ऐसा न करके दो सूत्र ही पृथक् पृथक् बनाये, जिससे प्रतीत होता है कि ऐसा करनेमें उनका अवश्य कोई आश्य रहा है। गंभीर चिंतन करनेपर ऐसा माननेको जी चाहता है कि कहीं सूत्रकारको पाँच अमुवत मूलगुण रूपने और सात शील उत्तर गुण रूपसे तो विविद्यत नहीं हैं?

#### एक विचारणीय प्रश्न

यहाँ एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब समन्तमद्र श्रीर जिनसेन जैमे महान् श्राचार्य पाँच श्राणु ब्रतींको मूलगुणों में परिगणित कर रहे हों, तब सोमदेव या उनके पूर्ववर्ती किसी श्रम्य श्राचार्यने उनके स्थानपर पंचक्षीरी फलोंके परित्यागको मूलगुण कैसे माना ! उदुभ्वर फर्जोमें श्रगणित त्रस्रजीव स्पष्ट दिखाई देते हैं श्रीर उनके खानेमें त्रसहिंसाका या मांस खानेका पाप लगता है। त्रसहिंसाके परिहारने उसका श्राहिंमागुत्रतमें श्रन्तमीव किया जा सकता था श्रीर मांस खानेके दोषसे उसे मांसमज्ञणमे परिगणित किया जा सकता था ! ऐसी दशामें पच उदुभ्वरोंके परित्यागके पाँच मूलगुण न मानकर एक ही मूलगुण मानना श्रम्बिक तर्कश्रक्त था। विद्वानोंके लिए यह प्रश्न श्रद्धावधि विचारणीय बना हुशा है। संभव है किसी समय वीरी फलोंके मक्षणका सर्वसाधारणमे श्रत्यधिक प्रचार हो गया हो, श्रीर उसे रोकनेके लिए तात्कालिक श्राचार्योंको उसके निपंधका उपदेश देना श्रावश्यक रहा हो श्रीर इसलिए उन्होंने पंचवीरी फलोंके परिहारको मूलगुणोंमें स्थान दिया हो!

१ हिंसानृतस्तेयाबद्धपिग्रहेम्यो विरतिव तम् ॥१॥

२ देशसर्वतोऽणुमहती ॥२॥

३ निःशस्यो व्रती ॥१८॥

४ ऋगार्यनगारश्च ॥१६॥

५ ऋगुव्रतोऽगारी ॥२०॥

६ दिग्देशानर्थं दण्डविरतिसामाथिकप्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथिसंविभागवतसम्पन्नश्च ॥२१॥ ——तत्वा० ॥० ७

७ परिधय इव नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति शीक्षानि । व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्वपि पालनीवानि ॥१३६॥—पुरुषार्यसि०

#### ११-शील का स्वरूप

स्त्रकार द्वारा गुणवर्तो श्रीर शिक्षावर्तोकी जो 'शील' संज्ञा दी गई है, उस 'शील' का क्या स्वरूप है, यह शंका उपस्थित होती है। श्राचार्य श्रमितगतिने श्रपने आवकाचारमें 'शील' का स्वरूप इस प्रकारसे दिया है:—

> संसारारतिभीतस्य व्रतानां गुरुसाचिकम् । गृहीतानामशेषाणां रक्षणं शीळमुष्यते ॥४१॥

> > --श्रमि० आ० परि० १२,

त्रर्थात्—संसारके कारणभूत कर्मशत्रुश्चोंसे भयभीत श्रावकके गुरुसाद्धीपूर्वक प्रहण (क्ये गये सब वतोंके रक्षणको शील कहते हैं।

पुज्यपाद आवकाचारमें शीलका लक्षण इस प्रकार दिया है:-

यद् गृहीतं वतं पूर्वं साचीकृत्य जिनात् गुरून् । तद् वताखंडनं शीक्षमिति प्राहुर्मुनीश्वराः ॥७८॥

श्चर्थात्—देव या गुरुकी साचीपूर्वक जो वत पहले ग्रहण कर रखा है, उसका खंडन नहीं करनेको मुनीश्वर 'शील' कहते हैं।

शीलके इसी भावको बहुत स्पष्ट शब्दों में श्रमृतचन्द्राचार्यने श्रपने पुरुषार्थ-सिद्धयुपायमें व्यक्त किया है कि जिस प्रकार कोट नगरोंकी रहा करते हैं, उसी प्रकार शील वर्तोंकी रहा करते हैं, श्रतप्य वर्तोंकी रहा करनेके लिए शीलोंको भी पालना चाहिए।

वतका ऋर्थ हिंसादि पापोंका त्याग है और शीलका ऋर्थ ग्रहीत वतकी रहा करना है। जिस प्रकार कोट नगरका या बाढ़ बीजका रहाक है उमी प्रकार शील भी वर्तोंका रहाक है। नगर मूल ऋर्थात् प्रथम है और कोट उत्तर ऋर्थात् पीछे है। इसी प्रकार बीज प्रथम या मूल है और बाढ़ उत्तर है। ठीक इसी प्रकार ऋहिंसादि पाँच वत आवकोंके और मुनियोंके मूलगुण हैं और शेष शील वत या उत्तर गुण हैं, यह फिलतार्थ जानना चाहिए।

मेरे विचारतं श्रायकके शील श्रीर उत्तरगुण एकार्थक रहे हैं। यही कारण है कि सूत्रकारादि जिन ग्रानेक श्राचार्योंने गुणवत श्रीर शिज्ञावतकी शील संज्ञा दी है, उन्हें ही सोमदेव श्रादिने उत्तर गुणोंमें गिना है। हाँ, मुनियोंके शील श्रीर उत्तरगुण विभिन्नार्थक माने गये हैं।

उक्त निष्कर्षके प्रकाशमें यह माना जा सकता है कि उमास्वाित या उनके पूर्ववर्ती आचार्यों को आवकों के मूलवत या मूलगुणों की संख्या पाँच और शीलरूप उत्तरगुणों की संख्या सात आभीष्ट थी। परवर्ती आचार्यों ने उन दोनों की संख्याको पर्वाित कर मूलगुणों की संख्या आठ और उत्तर गुणों की संख्या बारह कर दी। हा आँ कि समन्तमद्रने आचार्यान्तरों के मतसे मूल गुणों की संख्या आठ कहते हुए भी स्वयं मूलगुण या उत्तर गुणों की कोई संख्या नहीं कही है, और न मूल वा उत्तर रूपसे कोई विभाग ही किया है।

परिधय इव नगराणि बतानि किल पालयन्ति शीलानि ।
 असपालनाय तस्माञ्ज्ञीलान्यपि पालनोयानि ॥१३६॥—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

२ महुमज्ज्ञमंसविरई चाम्रो पुण उंबराण पंचवहं। भ्रट्ठेदे मृत्तगुणा हवंति फुद्ध देसविरविमा ॥३५६॥—भावसंग्रह पंचधाऽखुत्रतं श्रेषा गुणवतमगारिणाम्। शिकावतं चतुर्थेति गुणाः स्युद्धीदशोत्तरे॥—वशस्ति० ग्रा० ८. सागार० ग्र० ४

## १२-पूजन-विधान

देवपूजनके विषयमे कुछ और स्पष्टीकरणाकी आवश्यकता है, क्योंकि मर्वसाधारण इसे प्रतिदिन करते हुए भी उसके वास्तिविक रहस्यमे अनिभन्न हैं, यही कारण है कि वे यद्दा-तद्दा रूपसे करते हुए सर्वत्र देखें जाते हैं।

यद्यपि इज्यास्रोंका विस्तृत वर्णन सर्व प्रथम स्त्राचार्य जिनसेनने किया है, तथापि उन्होंने उसकी कोई व्यवस्थित प्ररूपणा नहीं की है। जहाँ तक मेरा स्त्रध्ययन है, पूजनका व्यवस्थित एवं विस्तृत निरूपण सर्व-प्रथम स्त्राचार्य सोमदेवने ही किया है।

#### पूजनका उपक्रम—

देवपूजा करनेके लिए उग्रन व्यक्ति सर्व प्रथम अन्तःशुद्धि और विश्युद्धिको करे । वित्तकी चंच लता, मनकी कुटिलता या हृदयकी अपवित्रता दूर करनेको अन्तःशुद्धि कहते हैं । दन्तधायन आदि करके निर्मल एवं प्राप्तुक जलसे स्नान कर युले स्वच्छ शुद्ध वस्त्र-धारण करनेको बहिःशुद्धि कहते हैं ।

#### पूजनका अर्थ और भेद-

जिनेन्द्र देव, गुरु, शास्त्र, स्नत्रय धर्म आदिकी आराधना, उपासना या अर्चा करनेकी पृजन कहते हैं। आ० वसुनिन्द्रने पूजनके छुह भेट गिनाकर उनका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत प्रन्थमं किया है। देखों गाधा नं० ३८१ से ४६३ तक) छुह भेदोंमें एक स्थापना पूजा भी है। माचात् जिनेन्द्रदेव या आचार्याट गुरुजनोंके अभावमं उनकी स्थापना करके जो पूजन की जाती है उसे स्थापना पूजा कहते हैं। यह स्थापना दो प्रकारसे की जाती है, तदाकार रूपसे और अतदाकार रूपसे। जिनेन्द्रका जैमा शान्त धीतराग स्वरूप परमा गममं बनाया गया है, तदनुमार पापास, धातु आदि की मृति बनाकर प्रतिष्ठानिधिम उमन अन्द्रनेदिक्की कल्पना करनेको तदाकार स्थापना कहते हैं। इस प्रकारसे स्थापित मृतिको लक्ष्य करके, या केन्द्र-धिन्दु बनान कर जो पूजा की जाती है, उसे तदाकार स्थापना पूजन कहते हैं। इस प्रकारसे एक्षापन एजनके लिए आचार्य सोमदेवने प्रसावना, पुराकर्म, स्थापना, सिन्नधापन, पृजा और पृजा-फल इन छुह कर्तव्योक्त करना आव्यश्क बताया है। यथा—

प्रस्तावना पुराकर्मं स्थापना सन्निधापनम् । पूजा पूजाफलं चेति पडविधं देवसेवनम् ॥—यश० श्र० म

१—ग्रन्तःश्चिद्धं विदेश्वाद्धं विदश्याद्देवतार्चनम् । ग्राचा दंश्वित्यनिमोक्षादन्या स्नानाद्ययाविधः ॥ ग्राप्तुतः संप्तुतः स्वान्तः शुचित्रासो वितृषितः । सीन-संयननम्पतः कुर्याद्देवार्चनाविधम् ॥ दन्तपावनगुद्धास्योः मुभवामोचिताननः । ग्रसंजातान्यसंयगः सुथीदेवानुपाचरेत् ॥—यद्शस्ति० ग्रा० म्

टिप्पणी—िकतने ही लोग बिना दातुन किये ही पूजन करते हैं, उन्हें 'दन्तधावनशुद्धास्यः' पद पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें बताया गया है कि मुखको दातुनसे शुद्ध करके मगवान्की पूजा करें। इस सम्बन्धमें इसी श्लोकके द्धारा एक ऋौर पुरानी प्रथा पर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि मुखपर वस्त्र बाँधकर भगवान्की पूजा करें। पुगने लोग दुपहेसे मुखको बाँधकर पूजन करते रहे हैं, बुन्देलखंडके कई स्थानोंमें यह प्रथा ऋाज भी प्रचित्रत है। मुर्तिपृजक श्रंताभरोंमें भी मुख बाँधकर ही पूजा को जाती है। मोमदेवका 'मुखवासोचिताननः' पद हमे स्थानकवासी सायुद्धोंकी मुँहपत्तीकी याद दिलाता है।

पूजनके समय जिनेन्द्र-प्रतिमाके श्रामिपेककी तैयारी करनेको प्रस्तावना' कहते हैं। जिस स्थानपर श्राईद्वि मको स्थापित कर श्रमिषेक करना है, उस स्थानकी श्रुद्धि करके जलादिकसे भरे हुए कलशोंको चारंग श्रोर कोगोंमें स्थापन करनेको स्थापना' कहते हैं। 'ये वही जिनेन्द्र हैं, यह वही सुमेरिगिरि है, यह वही सिंहासन पर जिनिबम्ब स्थापन करनेको स्थापना' कहते हैं। 'ये वही जिनेन्द्र हैं, यह वही सुमेरिगिरि है, यह वही सिंहासन कर है, यह वही साक्षात् चीरसागरका जल कलशोंमें भरा हुआ है, श्रोर में साक्षात् इन्द्र वनकर भगवानका श्रामिपेक कर रहा हूँ', इस प्रकारकी कलपना करके प्रतिमाक समीपस्थ होनेको सिंबायापन' कहते हैं। श्राईत्प्रतिमाकी श्रारती उतारना, जलादिकते श्रामिपेक करना, श्राइद्रव्यसे श्राची करना, स्तोत्र पढ़ना, चवर दीरना, गीत, उत्य श्रादिसे भगवद्-भक्ति करना यह पूजा' नामका पाँचवां कर्तव्य है। जिनेन्द्र-विम्बके पास स्थित होकर इप्र प्रार्थना करना कि है देव, सदा तेरे चरगोंमें मेरी भक्ति बनी रहे, सर्व प्राण्यियापर मैत्री मान रहे, शास्त्रोंका श्रम्यास हो, गुग्री जनोंमें प्रमोद माव हो, परोपकारमें मनोवृत्ति रहे, समाधिमग्या हो, मेरे कर्मोंका चय श्रीर दुःखोंका श्रम्त हो, इस्यादि प्रकारसे इप्र प्रार्थना करनेको प्रजाफल' कहा गया है।

उक्त विवेचनसे स्पष्ट जात होता है कि चाह्यानन, स्थापन श्रौर सन्निधीकरण्का श्रार्पमार्ग यह था, पर उस मार्गके भूल जानेसे लोग श्राज कल यद्धा-तद्धा प्रवृत्ति करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

ाटाकार स्थापनाके श्रभावमे श्रतटाकार स्थापना की जाती है। श्रतटाकार स्थापनामें प्रस्तावना, पुरार

१ यः श्रीजन्मपयोनिधिर्मनिस च ध्यायन्ति यं योगिनो तेनेदं भुवनं सनाथममरा यस्मै नमस्कुर्वते । यस्मान्त्रादुरभूष्ट्रुतिः सुकृतिनो यस्य प्रसादाज्जना यस्मिश्र प भवाश्रयो व्यतिकरस्तस्यानमे स्नापनाम् ॥

(इति प्रस्तावना)

२. पाथः पूर्णान् कुम्मान् कोणेषु सुपरुलवप्रस्नार्चान्। दुग्यार्थ्योनिव विद्ये प्रवासमुक्तोस्वणांश्चतुरः॥

(इति पुराकर्म)

- तीर्थोदकैर्मशिसुवर्णवटोपनातैः पीठे पवित्रवपुषि प्रतिकल्पितार्थे ।
   लक्मोश्रुतागमनबीजविदर्भगर्भे संस्थापयामि सुवनाधिपति जिनेन्द्रम् ॥
   ( इति स्थापना )
- ४ सोऽयं जिनः सुरगिरिर्नेनु पीठमेतदेनानि दुग्धजलधेः सिललानि साज्ञात् । इन्द्रस्त्वहं तव सवप्रतिकर्मयोगाल्पूर्णा ततः कथिमयं न महोत्सवर्धाः ॥ ( इति सिक्षधापनम् )
- ५. श्रम्भश्चन्द्रनतन्दुलोद्गमहिवदींपैः मधूपैः फलै-रिचित्वा त्रिजगद्गुरुं जिनपतिं स्नानोत्सवानन्तरम् । तं स्तौमि प्रजपामि चेतिसि दधे कुर्वे श्रुताराधनम्, श्रेजोक्यप्रभवं च तन्महमहं कालत्रये श्रद्धो ॥

(इति पूजा)

ध्रातिविधिस्तव पदाम्बुजप्जनेन मध्याङ्कसिक्विधिरयं मुनिमाननेन ।
 सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्तित्यं त्वदाचरणकीर्तनकामितेन ॥
 धर्मेषु धर्मिनिरतात्मसु धर्महेतोर्धर्माद्वाहमहिमास्तु नृपोऽनुकृतः ।
 नित्यं जिनेन्द्रचरणार्चनपुरयधन्याः कामं प्रजाक्ष परमां श्रियमाप्नुवन्तु ॥

( इतिप्जाफलम् )—यशस्ति० ग्रा० ८

कर्म श्रादि नहीं किये जाते; क्योंकि जब प्रतिमा ही नहीं है, तो श्रमिषेक श्रादि किसका किया जायगा ? श्रातः पवित्र पुष्प, पल्लव, फलक, भूजेपत्र, सिकता, शिलातल, द्विति, व्योम या हृदयमें श्राहन्त देवकी श्रातदाकार स्थापना करना चाहिए। वह श्रातदाकार स्थापना किस प्रकार करना चाहिए, इसका वर्णन श्रान्वार्य सोमदेवने इस प्रकार किया है:—

> श्चर्हन्न तनुमध्ये दिवाणतो गणधरस्तथा पश्चात् । श्रुत्तराः साधुस्तदनु च पुरोऽपि दगवगमवृत्तानि ॥ भूजें, फलके सिचये शिलातको सैकते चित्तौ ब्योग्नि । हृदये चेति स्थाप्याः समयसमाचारवेदिभिनित्यम् ॥

> > ---यशस्ति० ग्रा० ८

श्रर्थात्—भूर्जगत्र श्रादि पवित्र बाह्य वस्तुके या हृद्यके मध्य मागमें श्राह्न्तको, उसके द्विणमागमें गण्धरको, पश्चिम भागमें जिनवाणीको, उत्तरमें साधुको श्रीर पूर्वमें रत्नत्रयरूप धर्मको स्थापित करना चाहिए। यह रचना इस प्रकार होगी:—



इसके पश्चात् भावात्मक ऋष्ट्रव्यके द्वारा क्रमशः देव, शास्त्र, गुरु श्रीर रत्नत्रय धर्मका पूजन करे । तथा दर्शनमिक, ज्ञानमिक, चारित्रमिक, पंचगुरुमिक, ऋई-द्वित, सिद्धमिक, श्राचार्यमिक श्रीर शान्ति भिक्त करे । श्राचार्य सोमदेवने इन भिक्तयोंके स्वतंत्र पाठ दिये हैं । शान्तिभिक्तका पाठ इस प्रकार है :—

भवदुःसानसरान्तिधर्मामृतवर्पंजनितजनशान्तिः।

शिवशर्मास्त्रवशान्तिः शान्तिकरः स्ताज्जिनः शान्तिः॥

यह पाठ हमें वर्तमानमें प्रचलित शान्ति पाठकी याद दिला रहा है।

उपर्युक्त तदाकार श्रीर श्रतदाकार पूजनके निरूपण्का गंभीरतापूर्वक मनन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमानमें दोनों प्रकारकी पूजन-पद्धतियोंकी खिचड़ी पक रही है, लोग यथार्थ मार्गको बिलकुछ भूल गये हैं।

निष्कर्ष तदाकार पूजन द्रव्यात्मक ग्रीर श्रातदाकार पूजन मानारमक है। गृहस्य मुनिधानुसार दोनों कर सकता है। गृहस्य मुनिधानुसार दोनों कर सकता है। गृहस्य मुनिधानुसार दोनों कर सकता है। गृहस्य मुनिधानुसार इंडावर्सार्पणीकालमें श्रातदाकार स्थापनाका निषेध करते हैं। वे कहते हैं कि लोग यों ही कुर्लिगियोंके यदा-तदा उपदेशसे मोहित हो रहे हैं, फिर यदि ऐसी दशामें श्राहन्मता-नुयायी भी जिस किसी वस्तुमें श्रापने इप्ट देवकी स्थापना कर उसकी पूजा करने लगेंगे, तो साधारण लोगोंसे विवेकी लोगोंमें कोई भेट न रह सकेगा। तथा सर्वमाधारणमें नाना प्रकारके सन्देह भी उत्पन्न होंगें।

यदापि ग्रा॰ वसुनिन्दिकी श्रादाकार स्थापना न करनेके विषयमें तर्क या दलील है तो युक्ति-संगत, पर हुंडावसिंगिशका उल्लेख किस श्राघारपर कर दिया, यह कुळ समक्तमें नहीं श्राया ! खासकर उस दशामें, जब कि उनके पूर्ववर्ती श्रा॰ सोमदेव बहुत विस्तारके साथ उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। फिर एक बात श्रोर विचारणीय है कि क्या पंचम कालका ही नाम हुंडावसपिंगी है, या प्रारंभके चार कालोंका नाम भी है। यदि उनका भी नाम है, तो क्या चतुर्थकालमें भी श्रातदाकार स्थापना नहीं की जाती थी ! यह एक प्रश्न है, जिसपर कि विद्वानों द्वारा विचार किया जाना श्रावश्यक है।

१ देखो प्रस्तुत प्रन्थकी गाया नं० ३८५

#### १३-वसुनन्दि पर प्रभाव

प्रस्तुत श्रावकाचारके श्रान्तःपरीच्या करनेपर विदित होता है कि वसुनिद्पर जिन् श्राचार्योंका प्रभाव है, उनमें सबसे श्राधिक श्रा॰ कुन्दकुन्द, स्वामिकार्त्तिकेय, श्राचार्य यतिवृषम श्रीर देवसेनका है। इन श्राचार्योंके प्रभावींका विवरण इस प्रकार है:—

- १— ग्राचार्य कुन्दकुन्द श्रौर स्वामिकात्तिकेथके समान ही वसुनन्दिने श्रावक-धर्मका वर्णन ग्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर किया है।
  - २--- उक्त दोनों ब्राचार्योंके समान ही ब्राठ मूलगुणोंका वर्णन नहीं किया है।
  - र--तीनों श्राचार्योंके समान ही अतीचारोंका वर्णन नहीं किया है।
- ४—- आचार्य देवसेन द्वारा रचित भानसंग्रहके, पूजा, दान और उनके भेद, फलादिके समस्त वर्णनकी आधार बनाकर वसुनन्दिने अपने उक्त प्रकरखोंका निर्माण किया है।
- ५—वसु० श्रावकाचारके प्रारम्भमें जो जीवादि सात तत्त्वों, सम्यक्त्वके श्राठ श्रंगों श्रीर उनमें प्रसिद्धि-प्राप्त पुरुषोंका वर्णन है, वह ज्यांका त्यों भाव संग्रहके इसी प्रकरणसे मिलता है, विल्क वसु० श्रावकाचारमें ५१ से ५६ तककी दूरी ६ गाथाएँ तो भाव-संग्रहसे उठाकर ज्यों की त्यों रखी गई हैं।
  - ६ ---रात्रि भोजन सम्बन्धी वर्णनपर ऋ।चार्य रविषेण जिनसेन, सोमदेव, देवसेन ऋौर ऋमितगतिका प्रभाव है।
- ७ सप्तव्यसनोंके वर्णनपर श्रन्य श्रानेक श्राचार्योंके वर्णनके श्रातिरिक्त सबसे श्राधिक प्रभाव श्रामितर्गातका है।
- द—नरकके दुःखोंके वर्णनपर श्राचार्य यतिकृषभकी तिलोयपरणत्तीका श्रधिक प्रभाव है। शेप गतियों के दुःख वर्णनपर स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा प्रभाव है।
- ६-- प्रत्यके अन्तमें जो चपक-श्रेणी श्रीर तेरहवें चौदहवें गुणस्थानका वर्णन है उसपर सिद्धान्त प्रत्य पट्खंडागम श्रीर कसायपाहुडका प्रभाव है, जो कि वसुनन्दिके सिद्धान्तचक्रवर्त्तित्वको सूचित करता है।
  - १०-इसी प्रकरणके योग-निरोध सम्बन्धी वर्णन पर आचार्य यतिवृपभके चूर्णिसूत्रींका प्रभाव स्पष्ट है।
- ११—इसके ऋतिरिक्त ग्यारह प्रतिमार्ऋोंके स्वरूपका वर्णन करनेवाली २०५, २०७, २७४, २८०, २६५-३०१ नम्बरवाली ग्यारह गाथाएँ तो ज्यों की त्यों आवकप्रतिक्रमण सूत्रसे उठाकर रखी गई हैं तथा इसीके ऋनुसार ही शिद्धावर्तोंका वर्णन किया गया है।
- # टिप्पणी—श्राचार्यं वसुनन्दिने भावसंग्रहका श्रपने प्रन्थमें कितना श्रीर कैसा उपयोग किया है, यह नीचे दी गई तालिकासे ज्ञात कीजिये:—
  - (१) भावसंग्रह:—३०३ ३०४ ३०५ ३०६-३१२ ३१९-३२० ३२४ ३२१-३२३ वसु० आ०--१६ १७ २० २१-२२ ३९-४० ४१ ४२
  - (२) भावसंग्रह---३४४-३४५ ३४६ ३४८ ४९४-४९८ ५२७-५२८ ५३२ वसु० आ०--४३-४४ ४५ ४७ २२०-२२४ २२५-२३३ २४२
  - (३) भावसंग्रह—४९९-५०१ ५३३ ५३६ ५८७-५९९ ५९३ ५९६-५९७ वसु० आ०-२४५-२४७ २४८ २६१ २४९-२५७ २६४ २६७-२६९
  - (४) भावसंग्रह—४२८-४४५ ४७०-४८२ ४८३-४८४ ४१० ४०८-४११ वसु० आ०-४५७-४७६ ४८३-४९३ ५१०-५११ ५१३ ४९५-४०७
  - (५) भावसंग्रह—४१२-४१९ ४३०-४२२ ६७७ ६६४ वसु० भा०-४९८-५०५ ५०९-५१० ५१८-५१९ ५३५

## १४-वसुनन्दि का प्रभाव

वसुनिन्द आवकाचारका प्रभाव दीनाधिक मात्रामे सभी परवर्त्ती आवकाचारोएर है । बसुनिन्दिसे लगभग १५० वर्ष पीछे हुए पं॰ श्राशाधरजीने तो श्राचार्य वसुनिन्दिके मतको श्रद्धापूर्ण शब्दोंमें ब्यक्न किया है । यथा :—

'इति वसुनन्दिसैद्धान्तिकमते'। सागार० ऋ० ३ श्लो० १६ की टीका।

'इति वसुनन्दि सेद्धान्तिकमनेन—दर्शनप्रतिमायां प्रतिपक्षस्तस्येदं तन्मनेनेवं व्रतप्रतिमां विश्रतो व्रह्माखुबुतं स्थात् ।'—सागार० ५० ४ रलो० ५२ को टोका

उपर्युक्त उल्लेखोंमें प्रयुक्त मैद्धान्तिक पदसे उनका महत्ता स्पष्ट है।

पं आशाधरजीने ग्यारहवीं प्रतिमाका जो वर्गान किया है उसपर वसुनन्दिके प्रस्तुत उपासकाध्यनका स्पष्ट प्रभाव है। पाठक प्रस्तुत प्रत्यकी ३०१ से ३१३ तककी गाथाओंका निम्न श्लोकोंके साथ मिलान करें :---

स हेघा प्रथमः रमश्रमूर्धजानपनाययेत्। सिसकौर्यानसंध्यानः कर्त्तव्या वा क्षरेण वा ॥३८॥ स्थानादिषु प्रतिक्षिकेत् सृद्धकरणेन सः । कुर्यादेव चतुष्पर्ध्यामुपवासं चतुर्विधम् ॥२९॥ स्वयं समुपविद्योऽचारपाणिपात्रेऽथ भाजने । स श्रावकगृहं गत्वा पात्रपाणिस्तदङ्गणे ॥४०॥ स्थित्वा भिक्षां धर्मेलाभं भणित्वा प्रार्थयेत वा। मौनेन दर्शयित्वाऽङ्गं लाभालामे समोऽचिरात् ॥४१॥ निर्गत्यान्यदगृहं गच्छेदिक्षोद्यक्तस्तु केनचित्। भोजनायार्थितोऽद्यात्तद् भुक्त्या यद्भित्तितं मनाक् ॥४२॥ प्रार्थयेतान्यथा भिन्नां यावत्स्वोदरपुरणीम् । लभेत प्राप्त यत्रास्भस्तत्र संशोध्य तां चरेन् ॥४३॥ श्राकांचन संयमं भिचापात्रचालनादिषु । स्वयं यतेत चादर्पः परथाऽसंयमो महान् ॥४४॥ ततो गरवा गुरूपान्तं प्रत्याख्यानं चतुर्विधम् । गृह्णीयाद्विधिवत्मर्वं गुरोश्चालोचयेत्पुरः ॥४५॥ यस्वेकभिचानियमो गत्वाद्यादनुमुन्यसौ। भुक्त्यभावे पुनः कुर्याद्वपवासमबन्धवम् ॥४६॥ तद्वद् द्वितीयः किन्त्वार्यसंज्ञी लुज्जत्यसी कचान् । कीपीनमात्रयुग्यत्ते यतिवत्यतिलेखनम् ॥४७॥ स्वपाणिपात्र एवासि संशोध्यान्येन योजितम्। इच्छाकारं समाचारं मिथः सर्वे त कुर्वते ॥४८॥ श्रावको वीरचार्याहः प्रतिमातापनादिषु । स्यानाधिकारी विद्धान्तरहस्याध्ययनेऽवि च ॥४९॥--सागारचर्मा० ग्र० ७

पं श्राशाधरजी श्रीर उनके पीछे होने वाले सभी श्रावकाचार-रचिवाश्रीने वथावसर वसुनिन्दके उपासकाध्ययनका श्रानुसरण किया है। गुणभूपणश्रावकाचारके रचिवाने तो प्रस्तुत ग्रन्थकी बहुमाग गाथाश्रीका संस्कृत रूपान्तर करके श्रपने ग्रन्थकी रचना की है, यह बात दानों ग्रन्थिक मिलान करनेपर सहज ही में पाटकके हृदयमें श्रंकित हो जाती है।

--

## १५-श्रावक धर्म का ऋमिक विकास

## आचार्य कुन्दकुन्द

दिगम्बर परम्पराम भगवर् भूतबलि, पुष्पदन्त श्रीर गुणधराचार्यके पश्चात् शास्त्र-रचिताश्चीमें सर्व प्रथम श्राचार्य कुन्दकुन्द हैं। इन्होंने श्रनेकों पाहुडोंकी रचना की है, जिनमें एक चारित्र-पाहुड भी है। इसमें उन्होंने श्रत्यन्त संदोपसे आवकधर्मका वर्णन केवल छह गायाश्चोंमें किया है। एक गाथामें संयमाचरणके दो भेद करके बताया कि सागार संयमाचरण गृहस्थोंके होता है। दूसरी गाथामें ग्यारह प्रतिमाश्चोंके नाम कहे। तीसरी गाथामें सागार संयमाचरणको पाँच श्रागुत्रत, तीन गुण्यत श्रीर चार शिद्धावत रूप कहा है। पुनः तीन गाथाश्चोंमें उनके नाम गिनाये गये हैं। इतने संवित्त वर्णनसे केवल कुन्दकुन्द-स्थोइत श्रागुत्रत, गुण्यत श्रीर शिद्धावतोंके नामोंका ही पता चलता है, श्रीर कुछ विशेष ज्ञात नहीं होता। इन्होंने सल्लेखनाको चौथा शिद्धावत माना है श्रीर देशावकाशिक त्रतको न गुण्यतोंमें स्थान दिया है श्रीर न शिद्धावतोंमें। इनके मतसे दिक्परिमाण, श्रनर्थदं उच्चान श्रीर भोगोपभोग-परिमाण ये तीन गुणवत हैं, तथा सामायिक प्रोपप, श्रातिय-पूजा श्रीर सल्लेखना ये चार शिद्धा तत हैं। इनके इस वर्णनमें यह बात विचारणीय है कि सल्लेखनाको चौथा शिद्धावत किस दृष्टिस माना है, जब कि वह मरणके समय ही किया जानेवाला कर्चव्य है श्रीर क्या इस चौथे शिद्धा तनकी पूर्तिके विना ही श्रावक तीसरी श्रादि प्रतिमाश्चोंका धारी हो सकता है ?

#### स्वामी कार्त्तिकेय

ग्रा॰ दुःन्दकुन्दकं पश्चान् मेरे विचारसे उमास्वाति श्रीर समन्तमद्रसे भी पूर्व स्वामी कार्तिकेय हुए हैं। उन्होंने श्रनुप्रेचा नामसे प्रसिद्ध श्रपने प्रन्थमें धर्म भावनाके भीतर श्रावकधर्मका विस्तृत वर्णन किया है। इनके प्रांतपादनकी शैली स्वतंत्र है। इन्होंने जिनेन्द्र-उपाद्ष्ट धर्मके दो भेद बताकर संगासकों—परिग्रह धारी गृहस्थोंके धर्मके बारह भेद बतावे हैं। यथा—१ सम्यग्दर्शनयुक्त, २ मद्यादि स्थूल-दोषरहित, ३ व्रतधारी, ४ सामायिक, ५ पर्ववती, ६ प्रामुक-श्राहारी, ७ राजिभोजनविरत, ८ मैथुनस्थागी, १ श्रारम्भत्यागी, १० संगत्यागी,

१ दुविहं संजम चरणं सायारं तह हवे णिरायारं । सायारं सम्गंथे परिमाहारहिय खलु णिरायारं ॥२०॥ दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायमत्ते य । बंभारंभ परिमाह ऋणुमण उद्दिट्ठ देसविरदी य ॥२१॥ पंचेवणुक्वयाइं गुणक्वयाइं हवंति तह तिष्णि । सिक्खावय चत्तारि संजमचरणं च सायारं ॥२२॥ थूले तसकायबहे थूले मोसे तितिक्ख थूले य । परिहारो परिममे परिमाहारंभपरिमाणं ॥२३॥ दिसि-विदिसिमाण पढमं भ्रणत्थदंबस्स बञ्जणं विदियं । भोगोपभोगपरिमा इयमेव गुणक्वया तिष्णि ॥२४॥ सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोमहं भिण्यं । तह्यं श्रतिहिपुज्जं चडत्थ संबोहणा श्रंते ॥२५॥—चारित्रपाहुङ

११ कार्याचमोदिवरत श्रीर १२ उदिष्टाहारविरत । इनमें प्रथम नामके श्रविरिक्त शेष नाम ग्यारह प्रवि-माश्चोंके हैं। यतः श्रावकको व्रत-धारण करनेके पूर्व सम्यन्दर्शनका धारण करना अनिवार्य है, अर्तः सर्वप्रथम एक उसे भी गिनाकर उन्होंने शावक-धर्मके १२ भेद बतलाये हैं और उनका वर्णन पुरी ⊏५ गाथाओं में किया है। जिनमेंसे २० गाथा श्रोंमें तो सम्यन्दर्शनकी उत्पत्ति, उसके भेद, उनका स्वरूप, सम्यन्द्रष्टि श्रीर मिध्यादृष्टिकी मनोवृत्ति श्रीर सम्यक्त्वका माहात्म्य बहुत सुन्दर ढंगसे वर्णन किया है, जैसा कि श्रान्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता । तत्पश्चात् दो गाथात्र्यो द्वारा दार्शनिक श्रावकका स्वरूप कहा है, जिसमें बताया गया है कि जो त्रस-समन्वित या त्रस-घातसे उत्पन्न मांस, मद्य ग्रादि निद्य पदार्थीका सेवन नहीं करता, तथा हद्वचित्त, वैराग्य-भावना-युक्त श्रीर निदान रहित होकर एक भी व्रतको धारण करता है, वह दार्शनिक श्रावक है। तटनन्तर उन्होंने व्रतिक श्रावकके १२ वर्तोंका वड़ा हृदयग्राही, तलस्पर्शी और स्वतंत्र वर्णन किया है, जिसका श्रानन्द उनके प्रन्यका श्रध्ययन करके ही लिया जा सकता है। इन्होंने कुन्दकुन्द-सम्मत तीनों गुरावतोंको तो माना है, परन्त शिचा-वर्ती में कुन्दकुन्द-स्वीकृत सल्लेखना को न मानकर उसके स्थानपर देशावकाशिकको माना है। इन्होंने ही सर्व-प्रथम अनुर्यदंडके पाँच भेद किये हैं। स्वामिकार्त्तिकेयने चारों शिज्ञावतों का विस्तारके साथ विवेचन किया है। सामयिक शिलावतके स्वरूपमें स्नासन, लय, काल स्नादिका वर्णन द्रष्टव्य है। इन्होंने प्रोवधोपवास शिला-बतमें उपवास न कर सकनेवालेके लिए एकपक्क, निर्विकृति ऋाटिके करनेका विधान किया है। ऋतिथि-संविभाग शिता वतमें यद्यपि चारों दानोंका निर्देश किया है. पर आहार दानपर खास जोर देकर कहा है कि एक भोजन टानके देने पर शेष तीन स्वतः ही दे दिये जाते हैंर। चौथे देशावकाशिक शिक्तात्रत में दिशाश्चोंका संकोच श्रीर इन्द्रिय-विषयोंका संवरण प्रतिदिन आवश्यक बताया है। इसके पश्चात सल्लेखना के यथावसर करनेकी सुचना की गई है। सामाधिक प्रतिमाके स्वरूपमें कायोत्सर्ग, द्वादश ऋत्वर्त, दो नमन ऋौर चार प्रणाम करनेका विधान किया है। प्रोपन्न प्रतिमामें सोलह पहरके उपवासका विधान किया है। सचित्रत्यागप्रतिमाधारीके लिए सर्व प्रकारके सचित्त पदार्थोंके खानेका निषेध किया है स्त्रीर साथ ही यह भी स्त्रादेश दिया है कि जो स्वयं सचित्त का त्यागी है उसे सचित्त वस्तु अन्यको खानेके लिए देना योग्य नहीं है, क्योंकि खाने और खिलानेमें कोई भेट नहीं हैं । रात्रि-भोजन-त्याग प्रतिमाधारीके लिए, कहा है जो चतुर्विध स्त्राहारको स्वयं न त्यानके समान श्चन्यको भी नहीं खिलाता है वही निशि भोजन विस्त हैं । ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारीके लिए देवी, मनुष्यनी, तियंचनी श्रौर चित्रगत सभी प्रकारकी क्रियोंका मन, वचन, कायसे श्रभिलापाके त्यागका विधान किया है। श्रारम्भविरत प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रीर श्रनुमोदनासे श्रारम्भका त्याग श्रावश्यक बताया हैं। परिप्रहत्याग प्रतिमामें बाह्य और आभ्यन्तर परिप्रहके त्यागनेका विधान किया है। अनुमतिबिस्तके लिए

- १ तेणुवइट्ठी धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । पढमो वारहमेत्रो दसमेत्रो भासिको विदिश्रो ॥३०४॥ सम्मद्दंसणसुद्धो रहिक्रो मञ्जाइथूलदोसेहिं । वयधारी सामद्द्रशो पव्ववई पासुकाहारी ॥३०५॥ राईमोयणविरत्रो मेहुण-सारंभ-संगचतो य । कञ्जासुमोयविरको उदिद्ञहारविरको य ॥३०६॥
- २ भोयणदाणे दिण्णे तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि ॥३६३॥
- ३ जो णेय भक्तेदि सयं तस्स ण श्रण्णस्स जुजदे दाउं। भुत्तस्स ओजिदस्स हि णित्यि विसेसो तदो को वि ॥३८०॥
- ४ जो चउविहं पि भोज्जं स्यणीए जेव भुंजदे जाजी। ण य भुंजाबह श्रण्जं जिसिविस्बो हवे भोज्जो॥३८२॥
- प जो श्रारंभं ण कुणदि सण्णं कारयदि जेय सणुमण्यो । हिंसासंत्तहमणो चत्तारंभो हवे सो हि ॥३८५॥—स्वामिकात्तिकेयानुप्रेचा

यहस्थिके किसी भी कार्यमें अनुमितके देनेका निर्णय किया है। उद्दिशहारविश्तके लिए याचना-रहित श्रीर नवकोटि-विशुद्ध योग्य भोज्यके लेनेका विधान किया गया है। स्वामिकार्त्तिकेयने ग्यारहवीं प्रतिमाके भेदोंका कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे पता चलता है कि उनके समय तक इस प्रतिमाके कोई भेद नहीं हुए थे। इस प्रकार दि॰ परम्परामें सर्वप्रथम इम स्वामिकार्त्तिकेयको श्रावक धर्मका व्यवस्थित प्ररूपण करनेवाला पते हैं।

#### आचार्य उमास्वाति

स्वामिकार्तिकेयके पश्चात् श्रावक-धर्मका वर्णन उमास्वातिके तत्त्वार्थसूत्रमें द्रांष्ट्रगोचर होता है। इन्होंने तत्त्वार्यस्त्रके सातवें श्रध्यायमें वतीको सबसे पहले माया. मिथ्यात्व श्रीर निदान इन तीन शल्योंसे रहित होना त्रावश्यक बतलाया. जब कि स्वामिकार्त्तिकेयने दार्शनिक श्रावकको निदान-रहित होना जरूरी कहा था। इसके पश्चात इन्होंने वतीके श्रागारी और श्रानगार भेद करके श्राणवतीको श्रागारी बताया । पुनः श्राहिंसादि वर्तोकी पाँच-पाँच भावनास्त्रोंका वर्णन किया श्रीर प्रत्येक वतके पाँच-पाँच श्रतीचार बताये। इसके पूर्व न कन्दकन्दन अतीचारोंकी कोई सचना दी है और न स्वामिकात्तिकेयने ही उनका कोई वर्णन किया है। तत्त्वार्थ-सूत्रकारने अतीचारोंका यह वर्णन कहांसे किया, यह एक विचाणीय प्रश्न है। अतीचारोंका विस्तृत वर्णन करने पर भी कुन्द-कुन्द श्रीर कार्त्तिकेयके समान उमास्वातिने भी श्राठ मूल गुणोंका कोई वर्णन नहीं किया है, जिससे पता चलता है कि इनके समय तक मूल गुणोंकी कोई आवश्यकता अनुभव नहीं की गई थी। तत्त्वार्थ-स्त्रमें ग्यारह प्रतिमाश्रोंका भी कोई उल्लेख नहीं है, यह बात उस दशामें विशेष चिन्ताका विषय हो जाती है, जब हम उनके द्वारा व्रतींकी भावनास्त्रींका स्त्रीर स्त्रतीचारींका विस्तृत वर्णन किया गया पाते हैं। इन्हींने कुन्द-कुन्द श्रीर कार्तिकेय प्रतिपादित गुणवत श्रीर शिक्षावर्तीके नामोंमें भी परिवर्तन किया है। इनके मतानुसार दिग्वत, देशवत, अनर्थदंड विरति ये तीन गुण्वत और सामायिक, प्रोपधोपवास, उपभोग-परिभोगपरिमाण, श्रितिथि संविभाग वे चार शिकात्रत हैं। स्वामिकार्तिकेय-प्रतिपादित देशायकाशिकको इन्होंने गुराब्रतमे श्रीर भोगोपभोग-परिमाणको शिक्षावतमें परिगणित किया है। सत्रकारने मैत्री, प्रमोद, कारुएय श्लीर माध्यस्थ भावनात्रोंका भी वर्णन किया है। इस प्रकार तत्वार्थसूत्रमें ऋहिसादि वर्तोकी भावनात्रों, ऋतीचारों ऋौर मैन्यादि भावनात्र्योके रूपमें तीन विधानात्मक विशेषतात्र्योका तथा ऋष्टमुलुगुण ऋौर ग्यारह प्रतिमास्र्योके न वर्णन करने रूप दो स्त्रविधानात्मक विशेषतास्त्रोंका दर्शन होता है।

#### स्वामी समन्तभद्र

तत्त्वार्थस्त्रके पश्चात् श्रावकाचारपर स्वतंत्र ग्रन्थ लिखनेवाले स्वामी समन्तमद्रपर हमारी दृष्टि जाती है, जिन्होंने रत्नकरण्डक रचकर श्रावकधर्म-पिपासु एवं जिज्ञासु जनोंके लिए सचमुच रत्नोंका करण्डक (पिटारा) ही उपस्थित कर दिया है। इतना सन्दर श्रीर परिष्कृत विवेचन उनकं नामके ही श्रान्ररूप है।

रक्षकरण्ड आवकाचारपर जब हम सूचम दृष्टि डाल्ते हैं तब यह कहनेमें कोई सन्देह नहीं रहता कि वे अपनी रचनाके लिए कमसे कम चार प्रन्थोंके आभारी तो हैं ही। आवकों के बारह वतोंका, अनर्थदंड के पाँच मेदोंका और प्रतिमाओं का वर्णन असंदिग्ध रूपसे कार्तिकेयानु प्रेचाका आभारी है। अतीचारों के वर्णन के लिए तत्त्वार्यसूत्रका सातवाँ अध्याय आधार रहा है। सम्यग्दर्शनकी इतनी विशद महिमाका वर्णन दर्शनपाहुड, कार्तिकेयानु प्रेचा और पद्वंडागमका आभारी है। समाधिमरण तथा मोचका विशद वर्णन निःसन्देह मगवती आराधनाका आभारी है। (हालांकि यह कहा जाता है कि समन्तमद्र अबोधको प्राप्त शिवकोटि आचार्य ने भगवती आराधनाकी रचना की है। पर विद्वानों इस विषयमें मतमेद है और नवीन शोधों के अनुसार भगवती आराधनाके रचयिता शिवार्य समन्तमद्र बहुत पहले सिद्ध होते हैं।) इतना सब कुछ होनेपर भी रक्षकरएडकमें कुछ ऐसा वैशिष्ट्य है जो अपनी समता नहीं रखता। धर्मकी परिभाषा, सत्यार्थ देव, शास्त्र

गुक्का स्वरूप, आठ अंगों और तीन मूह्ताओं के लक्षण, महोंके निराकरणका उपदेश, सम्यग्दर्शन, ज्ञान चारित्रका लक्षण, अनुयोगोंका स्वरूप, संयुक्तिक चारित्रकी आवश्यकता और आवकके बारह वर्ती तथा ग्यारह प्रतिमाओंका इतना परिमार्जित और सुन्दर वर्णन अन्यत्र देखनेको नहीं मिलता ।

श्रावकों के श्राट मूलगुणोंका सर्वप्रथम वर्णन हमें ख्वकरणडकमें ही मिलता है। श्वे॰ परम्पराकें श्रमुमार पाँच श्रणुवत मूल गुण रूप श्रीर सात शीलवत उत्तर गुण रूप हैं श्रीर इस प्रकार श्रावकोंके मूल श्रीर उत्तर गुणोंकी सम्मिलित संख्या १२ है। पर दि॰ परम्परामें श्रावकोंके मूलगुण ८ श्रीर उत्तरगुण १२ माने जाते हैं। स्वामिसमन्तमद्रने पाँच स्थूल पापोंके श्रीर मद्य, मांस, मधुके परित्यागको स्राष्ट्रमूलगुण कहा है, पर श्रावकके उत्तरगुणोंकी संख्याका कोई उल्लेख नहीं किया है। हाँ, परवर्ती सभी श्राचार्योने उत्तर-गुणों की संख्या १२ ही बताई है ।

इसके श्रातिरिक्त समन्तभद्रने श्रापने सामने उगस्थित श्रागम साहित्यका श्रावगाहन कर श्रीर उनके तत्त्वों को अपनी परीचा-प्रधान दृष्टिसे कमकर बुद्धि-प्राह्म ही वर्णन किया है। उदाहरणार्थ --- उत्वार्थसूत्रके सन्मुल होते हुए भी उन्होंने देशावकाशिकको गुणवत न मानकर शिदावत माना श्रीर भोगोपभोग परिमाणको चारित्रपाहुड कार्त्तिकेयान्येचाके समान गुणवन ही माना । उनकी दृष्टि इस बातपर श्रयकी कि शिवावत तो श्रव्यकालिक साधना रूप होते हैं, पर भोगोपभोगका परिमाग तो यमरूपसे यावजीवनके लिए भी होता है फिर उसे शिका-व्रतोंमं कैसे गिना जाय ! इसके साथ ही दूसरा संशोधन देशावकाशिकको स्वामिकात्तिकंपके नमान चौथा शिक्ता वत न मानकर प्रथम माननेके रूपमें किया। उनकी तार्किक दृष्टिने उन्हें बताया कि मामायिक ऋौर प्रोपयो पवासके पूर्व ही देशविकाशिकका स्थान होना चाहिए नयोंकि उन दोनोंकी खपेदा इसके कालकी मर्यादा ख्राविक है। इसके सिवाय उन्होंने ऋा॰ कुन्दकुन्दके द्वारा प्रतिपादित मल्लेखनाको शिक्षा प्रत रूपमे नहीं माना। उनकी दार्शनिक दृष्टिको यह जँचा ही नहीं कि मरणके समय की जानेवाली सन्लेखना जीवन भर ग्रभ्याम किये जानेवाले शिकावतींमें कैसे स्थान पा मकती है ? श्रात: उन्होंने उसके स्थानपर वैयाकस्य नामक शिकावनको कहा । सूत्रकारने ऋतियि संविभाग नामक चौथा शिक्षावत कहा है, पर उन्हें यह नाम भी कुछ संकृचित या ऋव्यापक जँचा, क्योंकि इस व्रतके भीतर वे जितने कार्योंका समावेश करना चाहने थे, वे सब ब्रातिथि-संविभाग नागके भीतर नहीं श्रा सकते थें। उक्त संशोधनोंके श्रांतिरिक्त श्रातीचारोंके विषयमें भी उन्होंने कई संशोधन किये। तत्त्वार्थस्त्रगत परिप्रहपरिमाणवतके पाँचो ब्रातीचार तो एक 'ब्रातिक्रमसु' नाममें ही ब्रा जाते हैं. पिर उनके पचरूपताकी क्या सार्थकता रह जाती है, ब्रातः उन्होंने उसके स्वतंत्र ही पाँच ब्रातीचारोंका प्रतिपादन किया । इसी प्रकार तत्त्वार्थस्त्रगत भोगोपभोग-परिमाः एकं द्यतीचार भी उन्हें श्रव्यापक प्रतीत हुए क्योंकि वे केवल भोगपर ही यदित होते हैं, अतः इस व्रतके भी स्वतंत्र अतीचारीका निर्माण किया' । और यह दिखा दिया कि वे गतानुगतिक या स्त्राज्ञात्रधानी न होकर परीचात्रधानी हैं। इसी प्रकार एक मंशोधन उन्होंने ब्रह्मचर्याणुवतके श्रतीचारोंमें भी किया । उन्हें इत्वरिकापरिखरीतागमन श्रीर इन्वरिकाश्रपरिखरीतागमनमें कोई खास भेद दृष्टि-

मद्यमांसमधुखागैः सहाणुत्रतपंचकम् ।
 श्रष्टौ मृत्रगुणानाहुगृ हिणां श्रमणोत्तमाः ॥६६॥—रसकः

२ अगुव्रतानि पंचेत त्रिप्रकारं गुणवतम् । शिकाव्रतानि चत्वारि गुणाः स्युद्धीदशोक्तरे ॥—यशस्तिलक० आ० ७.

३ श्रतिबाहनातिसंप्रहिवस्मयलोभातिभारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य च विज्ञेषाः पंच लक्ष्यन्ते ॥६२॥—रत्नक०

४ विजयविषतोऽनुपेचानुस्मृतिरतिलीक्यमतिमृषानुभवा । भोगोपभोगपरिमाध्यतिक्रमाः पंच कथ्यन्ते ॥९०॥—रत्नक०

गोचर नहीं हुन्ना, क्योंकि स्वदारसन्तोपीके लिए तो दोनों ही परस्त्रियाँ हैं। ऋतः उन्होंने उन दोनोंके स्थानपर एक इत्वरिकायमनको रखकर 'विद्रख' नामक एक ऋौर ऋतीचारकी स्वतंत्र कल्पना की, जो कि ब्रह्मचर्याणुन्वतके ऋतीचार होनेके सर्वथा उपयुक्त है।

श्रावकधर्मके प्रतिपादन करनेवाले ब्रादिके दोनों ही प्रकारोंको हम रत्नकरण्डकमें श्रपनाया हुद्या देखते हैं, तथापि ग्यारह प्रतिमान्त्रोंका ग्रन्थके सबसे श्रन्तमें वर्णन करना यह बतलाता है कि उनका मुकाब प्रथम प्रकारकी श्रपेदाा दूसरे प्रतिपादन-प्रकारकी श्रोर श्रिधक रहा है।

श्चर्तं वृजनको वैयावृत्यके श्चन्तर्गत वर्णन करना रत्नकरएडककी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके पूर्व पूजनको श्रावक-व्यतोंमें किसीने नहीं कहा है। सम्यक्त्वके श्चाठ श्चरोंमें, पाँच श्रणुव्रतोंमें, पाँच पापोंमें श्चीर चारों दानोंके देनेवालोंमें प्रसिद्धको प्राप्त करनेवालोंके नामोंका उल्लेख रत्नकरएडककी एक खास विशेषता है, जो कि इसके पूर्वतक किसी प्रन्थमें दृष्टिगोचर नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी समन्तमद्रने श्चावक धर्मको पर्यात पत्नवित श्चीर विकसित किया श्चीर उमे एक व्यवस्थित रूप देकर मिविष्यकी पीढ़ीके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

#### आचार्य जिनसेन

स्वामिममन्त्रभटके पश्चात श्रावकाचारका विस्तृत वर्णन जिनसेनाचार्यके महापुराणमें मिलता है। जिन-मेनने ही ब्राह्मणोंकी उत्पत्तिका आश्रय लेकर दीचान्त्रय आदि क्रियाओंका बहत विस्तृत वर्णन किया है और उन्होंने ही सबेप्रथम पत्त, चर्या श्रीर साधनरूपसे श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है, जिसे कि परवर्ती प्रायः मभी श्रावकाचार-रचियतायोंने श्रपनाया है। श्रा० जिनमेनने इन नाना प्रकारकी कियायोंका श्रीर उनके मंत्रादिकोंका वर्णन कहाँ से किया, इस बातको जाननैके लिए इमारे पास कोई साधन नहीं हैं। हाँ, स्वयं उन्हींके उल्लेखींसे यह त्रावश्य ज्ञात होता है कि उनके सामने कोई उपासकसूत्र या इसी नामका कोई प्रन्य श्रवश्य था. जिसका एकाधिक बार उल्लेख उन्होंने ऋादिपुगराके ४०वें पर्वमें किया है। संभव है, उसीके ऋाधारपर उन्होंने पन्, चर्या, साधनरूपमं श्रायकधर्मकं प्रतिपादन करनेवाले तीसरे प्रकारको अपनाया हो । इन्होंने बारह ब्रतींके नाम ब्रादिमं तो कोई परिवर्त्तन नहीं किया है, पर ब्राट मूलगुणोमं मधुके स्थानपर बृतका त्यांग ब्रावश्यक बताया है। इस चुतको यदि शेप व्यसनोंका उपलक्षण माने, तो यह ऋर्य निकलता है कि पान्निक श्रायकको कमसे कम सात व्यसनोंका त्याग श्रीर श्राट मृल्गु गोंका धारण करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। संभवतः इसी तर्कके बलपर पं० ग्राशाधरजी ग्रादिने पाद्मिक श्रावकके उक्त कर्त्तव्य बताये हैं। जिनसेनके पूर्व हम किसी श्राचार्यको व्यसनोंके त्यागका उल्लेख करते नहीं पाते, इससे पता चलता है कि समन्तभद्रके पश्चात् श्रीर जिनसेनके पूर्व लोगों में सप्त व्ययनोंकी प्रकृत्ति बहुत जोर पकड़ गई थी, श्रीर इसलिए उन्हें उसका निषेध यथा-स्थान करना पड़ा । स्त्राव जिनसेनने पूजाको चौथे शिक्षावतके भीतर न मानकर ग्रहस्थका एक स्वतंत्र कर्त्तव्य माना श्रीर उसके निरयमह, श्राष्टाहिकमह, चतुर्मुखमह, महामह श्रादि भेद करके उसके विभिन्न काल श्रीर श्राधिकारी घोषित किये । जिनचैत्य, जिनचैत्यालय श्रादिकं निर्माणपर भी जिनसेनने हो सर्वप्रथम जोर दिया है। हालाँकि, र्राविषेणाचार्यं ग्राटिकने श्रपने पद्मपुराण श्रादि प्रन्थोंमें पूजन-श्राभिषेक ग्रादिका यथास्थान वर्णन किया है. पर उनका ब्यवस्थित रूप हमें सर्वप्रथम ऋदिपराणमें ही दृष्टिगोचर होता है। वर्तमानमें उपलब्ध गर्भाधानादि यावनमात्र संस्कारों स्त्रीर कियाकांडोंके प्रतिष्ठापक जिनसेन ही माने जाते हैं पर वे स्वयं स्त्रविद्धकर्णा थे श्रर्थात् उनका कर्णवेधन संस्कार नहीं हुआ था, यह जयधवलाकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है।

## आचार्य सोमदेव

आ॰ सोमरेवने अपने प्रसिद्ध और महान् मन्थ यशस्तिल्कके छुटे, सातवें और आठवें आधासमें श्रावकधर्मका बहुत विस्तारसे वर्णन किया है और इसलिए उन्होंने स्वयं ही उन श्राश्वासोंका नाम 'उपासका ध्ययम' रखा है। सोमदेवने समन्तभद्रके रज्ञकरएडकको आधार बनाकर अपने उपासकाध्ययनका निर्माण किया है, ऐसा प्रत्येक अभ्यासीको प्रतीत हुए विना न रहेगा।

छुट्टे श्राक्षासमें उन्होंने समस्त मतोंको चर्चा करके तत्तन्मतों द्वारा स्वीकृत मोक्तका स्वरूप वतलाकर श्रीर उनका निरसन कर जैनामिमत मोक्षका स्वरूप प्रतिष्ठित किया कि जहाँपर 'श्रात्यन्तिक श्रानन्द, ज्ञान, ऐश्वर्य, वीर्य श्रीर परम सूक्ष्मता है, वही मोक्त हैं। श्रीर सम्यन्दर्शन-ज्ञान-चारित्रात्मक ही उसका मार्ग है। पुनः श्राप्तके स्वरूपकी विस्तारके साथ मीमांसा करके श्राप्तम-वर्षित पदार्थोंको परीक्ता को श्रीर मृद्रताश्रोंका उन्मथन करके सम्यक्तके श्राठ श्रंगोंका एक नवीन शैलीसे विस्तृत वर्णन किया श्रीर साथ ही प्रत्येक श्रंगमें प्रसिद्धि पानेवाले व्यक्तियोंका चरित्र-चित्रण किया। इसी श्राश्वासके श्रन्तमें उन्होंने सम्यक्तके विभिन्न मेदों श्रीर दोषोंका वर्णन कर सम्यक्तको महत्ता धतलाकर रक्षत्रयकी श्रावश्यकता बतलाई श्रीर उसका फल वतलाया कि सम्यक्त्वसे सुगति, ज्ञानसे कीर्ति, चारित्रसे पूजा श्रीर तीनोंसे मुक्ति प्रास होती हैं।

सातवें श्राश्वासमें मद्य, मांस, मधु श्रीर पाँच उदुम्बरफलोंके त्यागको श्रष्टमूल गुण बतायां। जहाँ-तक मैं समफता हूँ, स्वामि-प्रतिपादित श्रीर जिनसेन-श्रनुमोदित पंच अणुवरोंके स्थानपर पंच-उदुम्बर-परित्यागका उपदेश देवसेन श्रीर सोमदेवने ही किया है, जिसे कि परवर्ती सभी विद्वानोंने माना है। सोमदेवने श्राट मूलगुणोंका प्रतिपादन करते हुए 'उक्ता मूलगुणाःश्रुते' ऐसा जो कथन किया है, उससे यह श्रवश्य ज्ञात होता है कि उनके सामने कोई ऐसा शास्त्राधार श्रवश्य रहा है, जिसमें कि पाँच उदुम्बर-त्यागको मूलगुणोंमें परिगणित किया गया है। जिनसेन श्रीर सोमदेवके मध्य यद्यपि श्रिष्ठिक समयका श्रन्तर नहीं है, तथापि जिनसेनने मूलगुणोंमें पाँच श्रणुवरोंको श्रीर सोमदेवने पाँच उदुंबर फलोंके त्यागको कहा है, दोनोंका यह कथन रहस्यसे रिक्त नहीं है श्रीर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय मूलगुणोंके विषयमें स्पष्टतः दो परम्पराएँ चल रही थीं, जिनमेंसे एकका समर्थन जिनसेन श्रीर दूसरेका समर्थन सोमदेवने किया है। इतनेपर भी श्राश्चर्य इस बातका है कि दोनों ही श्रपने-श्रपने कथनकी पृष्टिमें श्रुतपटित-उपासकाध्ययन या उपासक सूत्रका श्राश्रय लेते हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि दोनोंके सामने उपस्थित उपासकाध्ययन या उपासक सूत्रका श्राश्रय लेते हैं, जिससे यह निश्चय होता है कि दोनोंके सामने उपस्थित उपासकाध्ययन या उपासक सूत्र सर्वथा भिन्न प्रत्य रहे हैं । दुःख है कि श्राक वे दोनों ही उपलब्ध नहीं है श्रीर उनके नाम शेष रह गये हैं।

मद्य, मांसादिकके सेवनमें महापापको बतलाते हुए श्रा॰ सोमदेवने उनके परित्यागपर ज़ोर दिया श्रीर बताया कि 'मांस-भिद्यायों देया नहीं होती, मद्य-पान करनेवालों में स्वय नहीं होता, तथा मधु श्रीर उदुम्बर-फल-सेवियों में नृशंसता-क्रूरताका श्रभाव नहीं होता । इस प्रकरण्मे मांस न खानेके लिए जिन युक्तियों का प्रयोग सोमदेवने किया है।

१ व्यानन्दो ज्ञानमैश्वयं वीर्यं परमसूदमता । एतदास्यन्तिकं यत्र स मोज्ञः परिकीत्तितः ॥—यज्ञा० व्या० ६.

२ सम्यक्तवात्सुगतिः प्रोक्ता ज्ञानात्कीर्त्तिरुदाहृता । वृत्तात्पुजामवाप्रोति त्रयाच लमते शिवम् ॥—यश० भ्रा० ६.

मद्यमांसमधुत्यागेः सहोदुम्बरपञ्चकैः।
 श्रष्टावेते गृहस्थानामुक्ता मूलगुणा श्रुते ।।—यश० भ्रा० ७.

४ इयता ग्रन्थेन मया प्रोक्तं चरितं यशोधरनृपस्य । इत उत्तरं तु वक्ष्ये श्रुतपठितमुपासकास्ययनम् ॥—यशा० म्ना० ५

प गुणेष्वेष विशेषोऽन्यो यो वाच्यो बहुबिस्तरः। स उपासकसिद्धान्ताद्धिगम्यः प्रपञ्चतः॥२९३॥——ब्राह्मि० पूर्व ४०

६ मांसादिषु दया नास्ति, न सत्यं मद्यपायिषु । अनुशंस्यं न मत्येषु मधुदुम्बरसेविषु ॥—यश० श्रा० ७

श्राट मूलगुणोंके पश्चात् श्रावकोंके बारह उत्तर गुणोंका वर्णन किया गया है। श्रावकोंके उत्तर गुणोंकी संख्याका ऐसा स्वष्ट उत्तलेख इनके पूर्वकर्ती प्रन्थोंमें देखनेमें नहीं श्राया। सोमदेवने पाँच श्राणुवतोंका वर्णन कर पाँचों पापोंमें प्रसिद्ध होनेवाले पुरुषोंके चरित्रोंका चित्रण किया श्रीर श्राहिंसावतके रह्यार्थ रात्रिमोजनके परि-हारका, मोजनके श्रन्तरायोंका, श्रीर श्रमच्य वस्तुश्रोंके सेवनके परित्यागका वर्णन किया। पुनः मैत्री, प्रमोद श्रादि भावनाश्रोंका वर्णन कर पुर्य-पापका प्रधान कारण परिणामोंको वतलाते हुए मन-वचन-काय सम्बन्धी श्रश्चभ कियाश्रोंके परित्यागका उपदेश दिया। इसी प्रकरणमें उन्होंने यशोंमें पशुविलकी प्रवृत्ति कवसे कैसे प्रचलित हुई इसका भी सविस्तर वर्णन किया। श्रन्तमें प्रत्येक वतके लौकिक लामोंको बताया, जो कि उनकी लोकसंप्राहक मनोवृत्तिका ज्वलंत उदाहरण है। इसी श्राश्वासमें दिग्वत, देशवत श्रीर श्रमर्थदण्डवतरूप तीनों गुणुवतोंका वर्णन किया है, जो कि श्रत्यन्त संदिस होते हुए भो श्रपन श्रापमें पूर्ण श्रीर श्रपूर्व है।

श्राठवें श्राश्वासमें शिकावतों का वर्णन किया गया है, जिसमें से वह भाग स्थान सामियक-शिकावत के वर्णन ने लिया है। सोमदेव ने स्नाप्तसेवा या देवपूजा को सामायिक कहा है<sup>।</sup>। स्नतएव उन्होंने इस प्रकरण में स्तपन(श्रमिपेक) पूजन, स्तोत्र, जप, घ्यान श्रीर अतस्तव इन छह कर्जव्योंका करना श्रावश्यक वताकर उनका खूब विस्तारसे वर्णन किया है', जो कि अन्यत्र देखनेको नहीं मिलेगा। यहाँ यह एक विचारणीय बात है कि जब स्वामी समन्तभद्रने देवप्जाको वैयावृत्य नामक चतुर्थ शिक्तावतके अन्तर्गत कहा है. तब सोमदेव-स्रिने उसे सामायिक शिचावतके अन्तर्गत करके एक नवीन दिशा विचारकोंके सामने प्रस्तुत की है। आ० जिनमेनने इज्यात्रींके श्वनेक भेद करके उनका विस्तृत वर्णन किया है पर जहाँ तक मैं समभता हूँ उन्होंने देवपूजाको किसी शिकावतके अन्तर्गत न करके एक स्वतन्त्र कर्त्तव्यके रूपसे उसका प्रतिपादन किया है। देव-पूजाको वैयान्नस्यके भीतर कहनेकी आ॰ समन्तभद्रकी दृष्टि स्पष्ट है, वे उसे देव-वैयान्तस्य मानकर तदनुसार उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। पर सोमदेवस्रिने सामायिक शिचावतके भीतर देवपूजाका वर्णन क्यों किया, इस प्रश्नके तलमें जब हम प्रवेश करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्नन्य मतायलम्बियोंमें प्रचलित त्रिसन्ध्या-पूजनका समन्वय करनेके लिए मानों उन्होंने ऐसा किया है; क्योंकि सामायिकके त्रिकाल करनेका विधान सदासे प्रचलित रहा है। श्रा॰ समन्तभद्रने सामायिक प्रतिमाके वर्श्वनमें 'त्रिसन्ध्यमभिवन्दी' पद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सोमदेवस्रिने उसे ही पछ वित करके भावपूजनकी प्रधानतासे गृहस्थके नित्य-नियम में प्रचलित षडावश्यकोंके अन्तर्गत माने जानेवाले सामायिक और वन्दना नामके दो आवश्यकोंको एक मान करके ऐसा वर्णन किया है।

पूजनके विषयमें दो विधियाँ सर्वसाधारणमें सदासे प्रचलित रही हैं—एक तदाकार मूर्तिपूजा श्रीर दूसरी श्रातदाकार सांकल्पिक पूजा। प्रथम प्रकारमें खपन श्रीर श्राष्ट्रद्रव्यसे श्राचन प्रधान है, तब द्वितीय प्रकारमें श्रापन श्रापाय देवकी श्राराधना-उपासना या भावपूजा प्रधान है। तीनों संध्याएँ सामायिकका काल मानी गई हैं, उस समय ग्रहस्य ग्रहकार्योंसे निर्द्रन्द्व होकर श्रापने उपास्य देवकी उपासना करे, यही उसका सामायिक शिवानत है। श्रा० सोमदेव नैकालिक सामायिककी भावना करते हुए कहते हैं:—

प्रातिविधिस्तव पदाम्बुजपूजनेन मध्याह्मसन्निधिरयं सुनिमाननेन । सायंतनोऽपि समयो मम देव यायान्नित्यं स्वदाचरणकीर्त्तनकामितेन ॥

अर्थात् — हे देव, मेरा प्रातःकालका समय तेरे चरणारिवन्दके पूजनके द्वारा, मध्याह्नकाल मुनिजनोंके सम्मानके द्वारा श्रीर सायंतन समय तेरे श्राचरणके कीर्चन द्वारा व्यतीत होवे।

१ आस्तेवोपदेशः स्यासमयः समयार्थिनाम् । नियुक्तं तत्र यत्कमं तत्सामायिकम् विरे ॥—वशः शाः ८ २ स्नपनं पूजनं स्तोत्रं जयो श्वानं श्रुतस्तवः । वोडा कियोदिसा सजिदेंबसेवासु गेहिनाम् ॥—यशः श्वाः प

आ। सोमदेवके इस कथनसे एक और नवीन बातपर प्रकाश पड़ता है, वह यह कि वे प्रातःकालके मौनपूर्वक पूजनको, मध्या हमें मिक्तपूर्वक दिये गये मुनि-दानको और शामको की गई तत्त्वचर्चा, स्तोत्र पाठ या धर्मांपदेश आदिको हो गृहस्थकी त्रैकालिक सामायिक मान रहे हैं।

इसी प्रकरणमें स्तवन, नाम-जपन श्रीर ध्यान-विधिका भी विस्तारसे वर्णन किया गया है। प्रोषधी-पवास श्रीर भोगोपभोग-परिमाणका मंद्रोपसे वर्णन कर श्रितिथिसंविभाग शिद्धानतका यथाविधि, यथादेश, यथाश्रागम, यथापात्र श्रीर यथाकालके श्राश्रयसे विस्तृत वर्णन किया है। श्रन्तमे दाताके सप्तगुण श्रीर नवधा भक्तिकी चर्चा करते हुए कहा है कि भोजनमात्रके देनेमें तपस्वियोंकी क्या परीद्धा करना ? यही एक बड़ा श्राश्र्य है कि श्राज इस कलिकालमें—जब कि लोगोंके चित्त श्रत्यन्त चंचल हैं, श्रीर दंह श्रवका कीट बना हुश्रा है, तब हमें जिनरूपधारी मनुष्योंके दर्शन हो रहे हैं। श्रतः उनमें प्रतिमाश्रोंमें श्रव्हन्तको स्थापनाके समान पूर्व मुनियोंकी स्थापना करके उन्हें पूजना श्रीर मित्तपूर्वक श्राहार देना चाहिए। साधुश्रोंकी वैयावृत्त्य करनेपर भी श्रधिक जोर दिया गया है।

श्चन्तमें उन्होंने आवकोंकी ग्यारह प्रतिमार्श्वोंके नाममात्र दो श्लोकोंमें गिनाये हैं, इसके ऋतिरिक्क उनके ऊरर श्चन्य कोई विवेचन नहीं किया है। वे श्लोक इस प्रकार हैं:—

> मूलवतं व्रतान्यचां पर्वकर्माकृषिकियाः । दिवा नवविधं ब्रह्म सचित्तस्य विवर्जनम् ॥ परिव्रहपरित्यागो भुक्तिमात्रानुमान्यता । तद्धानौ च वदन्त्येतान्येकादश यथाकमम् ॥

श्रर्थात्—१ मूलवत, २ उत्तरवत, ३ श्रर्चा या सामायिक, ४ पर्वकर्म या प्रोपध, ५ श्रकृषिकिया या पापारम्भत्याग, ६ दिवा ब्रह्मचर्य, ७ नवधा ब्रह्मचर्य, द्रश्चित्तत्याग, ६ परिम्रहत्याग, १० भुक्तिमात्रा सुमान्यता या शेपानुमित त्याग, ११ भुक्ति श्रनुमितिहानि या उद्दिष्ट भोजनत्याग ये यथाकमसे ग्याग्ह श्रावक-पद माने गये हैं।

दि० परम्पराकी प्रचिल्त परम्पराके अनुसार सिचल त्यागको . पाँचवी और कृषि ग्राटि ग्रारम्भके त्यागको ग्राटवी प्रतिमा माना गया है, पर सोमदेवके तर्कप्रधान एवं बहुअत चित्तको यह बात नहीं जँची कि कोई व्यक्ति सिचल भोजन और स्त्रीका परित्यागी होनेके पश्चात् भी कृषि ग्राटि पापारम्भवाली कियाश्रोंको कर सकता है ? ग्रतः उन्होंने ग्रारम्भ त्यागके स्थानपर सिचल त्याग श्रीर सिचल त्यागके स्थानपर ग्रारम्भत्याग प्रतिमाको गिनाया । श्वे० ग्राचार्य हरिभद्रने भी सिचलत्यागको ग्राटवी प्रतिमा माना है । सोमदेवके पूर्ववर्ती या परवर्ती किमी भी दि० ग्राचार्यके द्वारा उनके इम मतकी पृष्टि नहीं दिग्वाई देती । इमके प्रश्चात् प्रतिमाश्रोंके विपयमें एक श्रीर श्लोक दिया है जो कि इस प्रकार है :—

#### यवधिवृतमारोहेन्यूर्व-पूर्ववतस्थितः । सर्वत्रापि समाः प्रोक्ता नानदर्शनभावनाः ॥ — यशस्ति० ग्रा० ८

श्चर्यात्—पूर्व पूर्व प्रतिमारूप वतमं स्थित होकर श्चविध वतपर श्चारोहण करे । ज्ञान श्चीर दर्शनकी भावनाएँ तो सभी प्रतिमाश्चोंमें ममान कही हैं।

इस पद्यमें दिया गया 'श्रविषवत' पद खास तौरसे विचारणीय है। क्या सोमदेव इस पदके द्वारा श्वेताम्बर परम्पराके समान प्रतिमाश्चोंके नियत-कालरूप श्रयिका उल्लेख कर रहे हैं, श्रथवा श्रन्य कोई श्रर्थ उन्हें श्रमिप्रेत हैं!

१ भुक्तिमात्रप्रदाने हि का परीक्षा तपस्विनाम् । ते सन्तः सम्बद्धस्तो वा गृही दानेन शुद्धवित । काले कली चले चित्ते देहं चान्नादिकीटके । एतिश्चत्रं यद्द्यापि जिनरूपधरा नराः ।। यथा पुत्यं जिनेन्द्राणां रूपं लेपादिनिर्मितम् । तथा पूर्वमुनिच्लाया पुत्र्याः संप्रति संयताः ।।

--- यशस्ति० आ० ८

अन्तमें उपासकाध्ययनका उपसंहार करते हुए प्रकीर्णक प्रकरण द्वारा अनेक अनुक्त या दुरक्त वार्तोका भी स्मष्टीकरण किया गया है। सोमदेवके इस समुख्य उपासकाध्ययनको देखते हुए निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह सचमुचमें उपासकाध्ययन है और इसमें उपासकोंका कोई कर्तव्य कहनेसे नहीं छोड़ा गया है। केवल आवक-प्रतिमाओंका इतना संदिस वर्णन क्यों किया, यह बात अवश्य चिक्तको खटकती है।

## आचार्य देवसेन

ग्रा॰ देवसेनने ग्रापने भावसंग्रह नामक ग्रन्थमें पाँचवें गुणस्थानका वर्णन करते हुए आवक धर्मका विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने भी सोमदेवके समान ही पाँच उदुम्बर श्रीर मद्य, मांस, मधुके त्यागको श्राट मूलगुण माना है। पर गुण्वत श्रीर शिचावतोंके नाम कुन्दकुन्दके समान ही बतलाये हैं।

यद्यपि आ० देवसेनने पूरी २५० गाथाओं में पाँचवें गुणस्थानका वर्णन किया है, पर अणुनत, गुण्यतत और शिद्धानतका वर्णन एक-एक ही गाथामें कर दिया है, वह भी आ० कुंदकुंदके समान केवल नामोंको ही गिनाकर । ऐसा प्रतीत होता है मानो इन्हें बारह वर्तोका आधिक वर्णन करना आभीष्ठ नहीं था। ऐसा करनेका कारण यह प्रतीत होता है कि अन्य आचार्योंने उनपर पर्याप्त लिखा है, अन्तः उन्होंने उनपर कुछ और लिखना व्यर्थ समका। इन्होंने ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णन करना तो दूर रहा, उनका नामोल्लेख तक भी नहीं किया है, न सत व्यसनों, बारह वर्तोके अतीचारोंका ही कोई वर्णन किया है। संभवतः अपने अन्य भावसंग्रह' इस नामके अनुरूप उन्हें केवल मार्वोका ही वर्णन करना अभीष्ठ रहा हो, यही कारण है कि उन्होंने ग्रहस्थोंके पुरुष, पाप और धर्मध्यानरूप भावोंका खूब विस्तारसे विचार किया है। इस प्रकरणमें उन्होंने यह बताया है कि ग्रहस्थके निरालंब ध्यान संभव नहीं, अतः उसे सालंब ध्यान करना चाहियें। सालंब ध्यान भी ग्रहस्थके सर्वदा संभव नहीं हैं, अतः उसे पुरुष-वर्षक कार्य, पूजा, वत-विधान उपवास और शीलका पालन करना चाहिए, तथा चारों प्रकारका दान देते रहना चाहिए। अपने इस वर्णानमें उन्होंने देवपृजापर खास जोर दिया है और लिखा है कि सम्यन्दृष्टका पुरुष मोद्यका कारण होता है अतः उसे यतके साथ पुरुषका उपालंन करना चाहिए। पूजाके अभिषेकपूर्वक करनेका विधान किया है।

१ महुमज्ञमंसिवरई चान्रो पुण उंबराण पंचरहं। न्नार्टेटे मुलगुणा हवंति फुडु देसविरयम्मि ॥३५६॥—भावसंब्रह

२ देखो-भावसं० गा० नं० ३५४-३५५,

३ जो भणह को वि एवं श्रन्थि सिहस्थाण णिष्चलं भाणं। सुद्धं च शिरालंबं ण सुग्रह् सो श्रायमो जङ्गो ॥३८२॥ तम्हा सो सालंबं भायउ भाणं पि गिहवई शिष्चं। पंचपरमेट्टिरूवं श्रह्वा मंतक्खरं तैसि ॥३८८॥

४ इय णाऊण विसेसं पुण्णं श्रायरद्द कारणं तस्स । पावहणं जाम सयलं संजमयं श्रप्यमत्तं च ॥४८७॥ भावह त्रगुब्वयाइं पालह सीलं च कुणह उपवासं। पक्वे पक्वे णियमं दिज्जह त्राणवरह दाणाइं॥४८८॥

प तम्हा सम्मादिटी पुक्णं मोक्सस्त कारणं हवह ।
 ह्य णाऊण गिहत्थो पुक्णं चायरउ जत्तेण ॥४२४॥
 पुक्णस्म कारणं कुडु पढमं ता हवह देवपूर्या य ।
 कायस्य मत्तीष् सावयवागीण परमाष् ॥४२५॥ —भावसंप्रह

इस प्रकरणमें उन्होंने सिद्धचक्रयंत्र श्चादि पूजा विधानका, चारों दानोंका, उनकी विधि, द्रव्य, दाता श्रीर पात्रकी विशेषताका, तथा दानके फलका विस्तारसे वर्णन किया है। श्रीर श्चन्तमें पुरुयका फल बताते हुए लिखा है कि पुरुयसे ही विशाल कुल प्राप्त होता है, पुरुयसे ही त्रेलोक्यमें की ति फैलती है, पुरुयसे ही श्चातुलरूप, सीभाग्य योवन श्रीर तेज प्राप्त होता है, श्चतः रहस्थ जब तक घरको श्रीर घर-सम्बन्धी पापोंको नहीं छोइता है, तब तक उसे पुरुयके कारणोंको भी नहीं छोइना चाहिए, श्चर्यात् सदा पुरुयका संचय करते रहना चाहिए।

यदि एक शब्दमें कहा जाय तो आ॰ देवसेनके मतानुसार पुरायका उपार्जन करना ही श्रावकका धर्म है। और श्रा॰ कुन्दकुन्दके समान प्वा श्रीर दान ही श्रावकका मुख्य कर्चन्य है।

#### आचार्य अमितगति

. श्रा० सोमदेवके पश्चात् संस्कृत साहत्यके प्रकारण्ड विद्वान् श्रा० श्रामितगित हुए हैं। इन्होंने विभिन्न विपयींपर श्रानेक प्रन्थोंको रचना की है। आवक्षभीपर भी एक स्वतंत्र उपासकाध्यैयन बनाया है, 'जो श्रामित-गतिश्रावकाचार' नामसे प्रसिद्ध है। इसमें १४ परिच्छेदोंके द्वारा आवक्षभीका बहुत विस्तारके साथ वर्णन किया है। संचेपमें यदि कहा जाय, तो अपने पूर्वक्तीं समन्तभद्रके रक्षकरण्डक, उमास्वातिके तत्त्वार्थस्त्रका सप्तम श्रध्याय, जिनसेनका महापुराण, सोमदेवका उपासकाध्ययन श्रीर देवसेनका भावसंग्रह सामने रखकर श्रापनी स्वतंत्र सरिणद्वारा आवक्षभीका प्रतिपादन किया है श्रीर उसमें यथास्थान श्रानेक विषयोंका समावेश करके उसे पल्लवित एवं परिवर्धित किया है।

श्रा० श्रीमतगतिने श्रपने इस प्रत्यके प्रथम परिच्छेदमें धर्मका माहात्म्य, द्वितीय परिच्छेदमें मिध्यात्वकी श्राहितकारिता श्रीर सम्यक्त्वकी हितकारिता, तीसरेमें सप्ततन्व, चौथेमें श्रात्माके श्रास्तित्वकी सिद्धि श्रीर ईश्वर सृष्टिकचू त्वका खंडन किया है। श्रान्तिम तीन परिच्छेदोंमें कमशः शील, द्वादश तप श्रीर बारह भावनाश्रोंका वर्णन किया है। मध्यवर्ती परिच्छेदोंमें रात्रिभोजन, श्रान्थदंड, श्रमच्य भोजन, तीन शत्य, दान, पूजा श्रीर सामायिकादि पडावश्यकोंका विस्तारके साथ वर्णन किया है। पर हमें यह देखकर श्राश्रय होता है कि श्रावकधमंके श्राधारभूत बारह मतोंका वर्णन एक ही परिच्छेद में समाप्त कर दिया गया है। श्रीर श्रावकधमंके प्राण्यभूत ग्यारह प्रतिमाश्रोंके वर्णनको तो एक स्वतन्त्र परिच्छेदकी भी श्रावश्यकता नहीं समभी गई है, मात्र ११ श्लोकों में बहुत ही साधारण दंगसे प्रतिमाश्रोंका स्वरूप कहा गया है। स्वामी समन्तभद्रने भी एक एक श्लोकके द्वारा ही एक-एक प्रतिमाका वर्णन किया है, पर वह स्वात्मक होते हुए भी बहुत स्पष्ट श्रीर विस्तृत है। प्रतिमाश्रोंके संदित विवेचनका श्रारोप सोमदेव स्तिपर भी लागू है। इन श्रावकाचार रचिताश्रोंको ग्यारह प्रतिमान्नोंका वर्णन करना क्या दिचकर नहीं था या श्राय कोई कारण है, कुछ समभमें नहीं श्राता !

श्रा० श्रमितगितसे सप्त व्यसनोंका वर्णन यद्य पि ४६ श्लोकोंमें किया है, पर वह बहुत पीछे । यहाँ तक कि १२ व्रत, समाधिमरण श्रीर ११ प्रतिमाश्रोंका वर्णन कर देनेके पश्चात् स्फुट विषयोंका वर्णन करते हुए । क्या श्रमितगित वसुनिद्के समान सप्त व्यसनोंके त्यागको श्रावकका श्रादि कर्तव्य नहीं मानते थे १ यह एक प्रश्न है, जिसके श्रम्तस्तलमें बहुत कुछ रहस्य निहित प्रतीत होता है । विद्वानोंको इस श्रोर गंभीर एवं स्क्ष्म दृष्टि विचार करनेकी श्रावश्यकता है ।

१ पुरणेण कुर्ल विउलं किसी पुरणेण समझ तहलोए । पुरणेण रूवमतुर्लं सोहमां जोवणं तेयं ॥४८६॥ जाम ण छंदह गेहं ताम ण परिहरह इंसर्व पायं । पावं श्रपरिहरंतो हेन्रो पुरणस्य मा व्यव ॥३९३॥

श्रा० श्रमितगितने गुण्वत तथा शि ज्ञा-वतांके नामों में उमास्वातिका श्रीर स्वरूप वर्णनमें सोमदेवका श्रानुसरण किया है। पूजनके वर्णनमें देवसेनका श्रानुसरण करते हुए भी श्रानेक शातव्य वार्ते कहीं हैं। निदानके प्रशस्त श्रप्रशस्त भेद, उपवासकी विविधता, श्रावश्यकों में स्थान, श्रासन, मुद्रा, काल श्रादिका वर्णन श्रमितगितिके उपासकाध्ययनकी विशेषता है। यदि एक शब्दमें कहा जाय, तो श्रपने पूर्ववर्ती उपासकाचारींका संप्रह श्रीर उनमें कहनेसे रह गये विषयोंका प्रितपादन करना ही श्रमितगितिका लक्ष्य रहा है।

## आचार्य अमृतचन्द्र

श्राचार्य कुन्दकुन्दके अन्थोंके श्रमर टीकाकार श्रमृतचन्द्राचार्यने पुरुषार्थसिद्धयुपाय नामके एक स्वतंत्र प्रनथकी रचना की है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब यह चिदातमा पुरुष अचल चैतन्यको प्राप्त कर लेता है तब वह परम पुरुषार्थ रूप मोद्यकी सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। इस मुक्तिकी प्राप्तिका उपाय बताते हुए सर्वप्रयम सम्यग्दर्शनका बहुत सुन्दर विवेचन किया । पुनः सम्यग्जानकी ऋागधनाका उपदेश दिया । तदनन्तर सम्यकु-चारित्रकी व्याख्या करते हुए हिंसादि पापोंकी एक देश विरितमें निरत उपासकका वर्णन किया है। इस प्रकरणमें ऋहिंमाका जो ऋपूर्व वर्णन किया गया है, वह इसके पूर्ववर्ती किसी भी प्रत्यमें दृष्टिगोचर नहीं होता । सर्व पापांकी मुल हिंसा है, अप्रतः उमोके अन्तर्गत मर्व पापांको घटाया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार एक हिंसा करे और अनेक हिंसाके फलको प्राप्त हों, अनेक हिंसा करें और एक हिंसाका फल भोगे। किमीकी श्रव्य हिंमा महाफलको श्रीर किसीकी महाहिंसा श्रव्य फलको देती है। इस प्रकार नाना विकर्पोंके द्वारा हिंसा-ऋहिसाका विवेचन उपलब्ध जैनवाद्मयमें ऋपनी समता नहीं रखता। इन्होंने हिंसा त्यागनेक इच्छक पुरुषोको सर्व प्रथम पाँच उदुभ्यर श्रीर तीन मकारका परित्याग श्रावश्यक बताया<sup>र</sup> श्रीर प्रवल युक्तियों में इनका मेवन करनेवालों को महाहिंसक बताया। अन्तमें आपने यह भी कहा कि इन आठ दुस्तर पापोंका परित्याग करने पर ही मनुष्य जैनधर्म-धारण करनेका पात्र हो सकता है । धर्म, देवता या श्रविधिके निभित्त की गई हिंसा हिंसा नहीं, इस मान्यताका प्रवल यक्तियोंसे अमतचन्द्रने खंडन किया है। पनः तत्त्वार्य-मुत्रके अनुसार शेप अरुएबत, गुणुबत और शिकाबतोंका सातिचार वर्णन किया है। अन्तमें तप. भावना श्रीर परीपहादिकका वर्णन कर प्रनथ पूर्ण किया है।

## श्राचार्य वसुनन्दि

श्रा॰ वसुनिन्दिने श्रापने उपामकाध्ययनमें किन किन नवीन वार्तो पर प्रकाश डाला है, यह पहले 'वसुनिन्दि श्रावकाचार की विशेषताएँ, शीर्ष कमें विस्तार से बताया जा चुका है। यहाँ संदेषमें इतना जान लेना चाहिए कि इन्होंने ग्यारह प्रतिमाश्रोंको श्राधार बनाकर श्रावकधर्मका प्रतिपादन किया है उसमें सर्व प्रथम दार्शनिक श्रायकको सप्तत्यसनका त्याग श्रावश्यक वताया। व्यसनोंके फलका विस्तार से वर्णन किया। बारह ब्रतोंका श्रीर ग्यारह प्रतिमाश्रोंका वर्णन प्राचीन परम्पराके श्रानुसार किया, जिन पूजा, जिन-विम्य-प्रतिष्ठाका निरूपण किया। वर्तोका विधान किया श्रीर दानका पाँच श्राधिकारों द्वारा विस्तृत विवेचन किया। संदोपमें श्रापने समयके लिए श्रावश्यक सभी तत्वोंका समावेश श्रापने प्रस्तुत प्रत्यमें किया है।

## परिडत-प्रवर आशाधर

त्रपने पूर्ववर्ती समस्त दि० २वे० आवकाचाररूप समुद्रका मथन कर स्त्रापने 'सागारधमोमृत' रचा है। किसो भी ग्राचार्य द्वारा वर्णित कोई भी आवक्का कर्तव्य इनके वर्णनसे ख़ूटने नहीं पाया है। स्त्रापने आवक-

- १ मधं मांसं क्षोद्रं पंचोदुम्बरफलानि यत्नेन । हिंसाब्युपरतकामैमींकज्यानि प्रथममेव ॥६१॥
- २ भ्रष्टावनिष्टदुस्तरदुरितायतनान्यमृनि परिवर्ज्य । जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणि शुद्धधियः ॥७४॥—पुरुषार्थसिद्धयुपाय

समें प्रतिपादन करनेवाले तीनों प्रकारीका एक साथ वर्णन करते हुए उनके निर्वाहका सफल प्रयास किया है, आतः आपके सागारधर्मामृतमें यथास्थान सभी तत्व समाविष्ट हैं। आपने सोमदेवके उपासकाध्ययन, नीति-वाक्यामृत और हरिभद्रस्रिकी आवकधर्म-प्रश्निका भरपूर उपयोग किया है। अतीचारोंकी समस्त व्याख्याके लिए आप श्वे॰ आचायोंके आभारी हैं। सतव्यसनोंके आतीचारोंका वर्णन सागारधर्मामृतके पूर्ववर्ती किसी प्रन्थमें नहीं पाया जाता। आवककी दिनचर्या और साधककी समाधि व्यवस्था भी बहुत सुन्दर लिखी गई है। उनका सागारधर्मामृत सचसुचमें आवकोंके लिए धर्मरूप अमृत ही है।

#### १६-श्रावक-प्रतिमात्रोंका आधार

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाश्रोंका द्याधार क्या है, श्रीर किस उद्देश्यकी पूर्तिक लिए इनकी कल्पना की गई है, इन दोनों प्रश्नों पर जब हम विचार करते हैं, तो इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि प्रतिमाश्रोंका आधार शिक्षावत है श्रीर शिक्षावतोंका मुनियदकी प्राप्ति रूप जो उद्देश्य है, वही इन प्रतिमाश्रोंका भी है।

शिक्षावतींका उद्देश्य—जिन वर्तोंके पालन करनेसे मुनिवन धारण करनेकी, या मुनि वननेकी शिक्षा मिलती है, उन्हें शिक्षावत कहते हैं। स्वामी समन्तभद्रने प्रत्येक शिक्षावतका स्वरूप वर्षान करके उसके प्रत्यमें बताया है कि किस प्रकार इससे मुनि समान बननेकी शिक्षा मिलती है श्रीर किस प्रकार गृहस्य उस वतके प्रभाव से 'चेलोपसृष्टमुनिरिव' यति-मावको प्राप्त होता है'।

गृहस्थका जीवन उस व्यापारिके समान हैं, जो किसी बड़े नगरमें व्यापारिक वस्तुएँ खरीदनेको गया। दिन भर उन्हें खरीदनेके पश्चात् शामको जब घर चलनेकी तैयारी करता है तो एक बार जिस कमसे वस्तु खरीद की थी, बीजक हाथमें लेकर तदनुसार उसकी सम्भाल करता है और अन्तम सबकी सम्भाल कर अपने अभीष्ट शामको प्रयाण कर देता है। टीक यही दशा गृहस्थ आवक की है। उसने इस मनुष्य पर्यायक्षप अनीकं व्यापारिक केन्द्रमें अकर बारह बतरूप देशसंयम सामग्री की खरीद की। जब वह अपने अभीष्ट स्थानको प्रयाण करनेके लिए समुद्यत हुआ, तो जिस कमसे उसने जो बत धारण किया है उसे सम्भालता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अन्तमें सबकी सम्भाव कर अपने अभीष्ट स्थानको प्रयाण कर दंता है।

श्रावकने सर्वव्रथम सम्पर्द्शनकां घारण किया था, पर वह श्रावकका कोई वर न होकर उसकी मूल था नीव है। उस सम्पर्द्शनका मूल या नीवके कार देशसंयम का भवन खड़ा करनेके लिए भूमिका या कुरसी- के कामें श्रष्ट मूलगुणों को घारण किया था श्रीर साथ ही सम व्यसनका परित्याग भी किया था। संन्यास या साधुत्वकी श्रीर प्रयाण करनेके श्रीममुख श्रावक सर्वप्रथम श्राप्त सम्यक्ष्यका भूको श्रीर उसपर रखी श्रष्ट-मूलगुणका भूमिकाको सम्मालता है। श्रावकका इस निर्तिचार या निर्देश संभालको ही दर्शन प्रतिमा कहते हैं।

इसके पश्चात् उमने स्थूल वर्षादं रूप जिन महापापोंका त्यागकर श्रणुत्रत धारण किये थे, उनके निरिति-चारिताकी संभाल करता है श्रीर इस प्रतिमाका धारी बारह वर्तोका पालन करते हुए भी श्रपने पाँचों श्रणुत्रहों-में श्रीर उनकी रखाके लिए बाद स्वरूपसे धारण किये गये तीन गुणुत्रतोंमें कोई भी श्रातीचार नहीं लगने देता है श्रीर उन्हींकी निरितिचार पिर्णूण्ताका उत्तरदायी है। शेण चारी शिद्धावर्तोका वह यथाशक्ति श्रभ्याम करते हुए भी उनकी निरितिचार पिर्णालनाके लिए उत्तरदायी नहीं है। इस प्रतिमाको धारण करनेके पूर्व ही तीन शहयोंका दूर करना श्रायन्त श्रावश्यक है।

तीसरी सामायिक प्रतिमा है, जिसमें कि सामायिक नामक प्रथम शिदाबितकी परिपूर्णता, त्रैकालिक साधना और निरितचार परिपालना अत्यावश्यक है। दूसरी प्रतिमामें सामायिक शिदाबित अभ्याम दशामें या, अतः वहाँपर दो या तीन बार करनेका कोई बन्धन नहीं या; वह इतने ही काल तक सामायिक करे, इस प्रकार

१ सामयिके सारम्भाः परिश्रहाः नैव सन्ति सबै ऽपि । चेकापसृष्टमुनिरिव युद्दां तदा चाति यतिभावम् ॥१०२॥—रक्षकरण्डक

कालकृत नियम भी शिथिल था। पर तीसरी प्रतिमामें सामायिकका तीनों संध्याश्रोमें किया जाना श्रावश्यक है श्रीर वह भी एक बारमें कमसे कम दो घड़ी या एक मुहूर्त (४८ मिनिट) तक करना ही चाहिए। सामा-यिकका उत्कृष्ट काल छह घड़ी का है। इस प्रतिमाधारीको सामायिक-सम्बन्धी दोषोंका परिहार भी श्रावश्यक बताबा गया है। इस प्रकार तीसरी प्रतिमाका श्राधार सामायिक नामका प्रथम शिक्षावत है।

चौथी प्रोषध प्रतिमा है, जिसका त्राधार प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिचावत है। पहले यह अभ्यास दशामें था, अतः वहाँपर सोलह, बारह या आठ पहरके उपवास करनेका कोई प्रतिबन्ध नहीं था, आचाम्ल, निर्विकृति आदि करके भी उसका निर्वाह किया जा सकता था। अतीचारोंकी भी शिथिलता थी। पर इस चौथी प्रतिमामें निरितिचारता और नियतपमयता आवश्यक मानी गई है। इस प्रतिमाधारीको पर्वके दिन स्वस्थ दशामें सोलह पहरका उपवास करना ही चाहिए। अस्वस्थ या असक्त अवस्थामें ही बारह या आठ पहरका उपवास विधेय माना गया है।

इस प्रकार प्रथम श्रीर दितीय शिद्धावतके आधारपर तीसरी श्रीर चौथी प्रतिमा श्रवलिम्बत है, यह निर्विवाद सिद्ध होता है। श्रागेके लिए पारिशेषन्यायसे हमें कल्पना करनी पड़ती है कि तीसरे श्रीर चौथे शिद्धान्मतके श्राधारपर शेप प्रतिमाएँ भी अवस्थित होनी चाहिए। पर यहाँ श्राकर सबसे बड़ी कठिनाई यह उपस्थित होती है कि शिद्धावतोंके नामोंमें श्राचार्योंके श्रनेक मत-मेद हैं जिनका यहाँ स्पष्टीकरण श्रावश्यक है। उनकी तालिका इस प्रकार है:—

| श्राचार्य या ग्रन्थ नाम         | प्रथम शिक्ताव्रत | द्वितीय शिकावत | तृतीय शिक्षावत    | चतुर्थं शिकाष्ट्रत |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| १ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र नं० १ | सामायिक          | प्रोषधोपवास    | त्र्रातिथि पूजा " | सल्लेखना           |
| २ ग्रा० कुन्दकुन्द              | ***              | 11             | 99                | 53                 |
| ३ ,, स्वामिकार्त्तिकेय          | 3.5              | 93             | 33                | देशावकाशिक         |
| ४ ,, उमास्याति                  | ,,               | <b>3</b> )     | भोगोवभोगपरिभाग    | श्रतिथिसंविभाग     |
| ५ ,, समन्तभद्र                  | देशावकाशिक       | सामायिक        | प्रोपघोपवास       | वैयावृत्य          |
| ६ ,, सोमदेव                     | सामायिक          | प्रोषधोपवास    | भोगोपभोगपरिमागा   | दान                |
| ७ ,, देवसेन                     | 1)               | 39             | श्रतिथिसंविभाग    | सल्लेखना           |
| ८ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र नं० २ | भोगपरिमाण        | उपभोगपरिमाण    | 57                | "                  |
| ६ वसुनन्दि                      | भोगविर्गत        | उपभोगविरति     | 39                | 31                 |

श्राचार्य जिनसेन, श्रमितगति, श्राशाधर श्रादिने शिक्तानतींके विषयमें उमास्वातिका श्रनुकरण किया है।

उक्र मत-मेरोंमें शिक्षावतोंकी संख्याके चार होते हुए भी दो धाराएं स्वष्टतः दृष्टिगोचर होती हैं। प्रथम धारा श्रावकप्रतिक्रमण सूत्र नं० १ की है, जिसके समर्थक कुन्दकुन्द जैसे महान् श्राचार्य हैं। इस परम्परामें सल्लेखनाको चीथा शिक्षावत माना गया है। दूसरी धाराके प्रवर्तक श्राचार्य उमास्वाति श्रादि दिखाई देते हैं, जो कि मरणके श्रन्तमें की जानेवाली सल्लेखनाको शिक्षावतों में प्रहण न करके उसके स्थानपर भोगोपभोग-परिमाणवतका निदंश करते हैं श्रीर श्रातिथसंविभामको तीसरा शिक्षावत न मानकर चौथा मानते हैं। इस प्रकार यहाँ श्राकर हमें दो धाराश्रोंके संगमका सामना करना पड़ता है। इस समस्याको हल करते समय हमारी दृष्टि श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र नं० १ श्रीर नं० २ पर जाती हैं, जिनमेंसे एकके समर्थक श्रा॰ कुन्दकुन्द श्रीर दूसरेके समर्थक श्रा॰ वसुनन्दि हैं। सभी प्रतिक्रमणसूत्र गणधर-प्रथित माने जाते हैं, ऐसी दशामें एकही श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रके ये दो रूप कैसे हो गये, श्रीर वे भी कुन्दकुन्द श्रीर उमास्वातिके पूर्व ही, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसा प्रतीत होता है कि मद्रबाहुके समयमें होनेवाले दुर्भिस्तके कारण जो संघन्में हुआ, उसके साथ ही एक श्रावकप्रतिक्रमणसूत्रके भी दो मेद हो गये। दोनों स्त्रोंकी समस्त प्ररूपणा

९ ये दोनों श्रावकप्रतिक्रमणसूत्र कियाक्लापमें सुद्धित हैं, जिसे कि पं० पन्नालालजी सोमीने सम्पादित किया है।

समान है। भेद केवल शिद्धावतों के नामों में है। यदि दोनों धाराख्रों को अर्ध-सत्यके रूपमें मान लिया जायं तो उक्क समस्याका हल निकल आता है। अर्थात् नं० १ के आवकप्रतिक्रमणसूत्रमें के सामायिक और प्रोप-धोपवास, ये दो शिद्धावत प्रहण किये जावें, तथा नं० २ के आवकप्रतिक्रमणसूत्रसे भोगपरिमाण और उपभोग परिमाण ये दो शिद्धावत प्रहण किये जावें। ऐसा करनेपर शिक्षावतों के नाम इस प्रकार रहेंगे—१ सामायिक, २ प्रोबधोपवास, ३ भोगपरिमाण और ४ उपभोगपरिमाण। इनमें से प्रथम शिद्धावतके आधारपर तीसरी प्रतिमा है और द्वितीय शिद्धावतके आधारपर चौथी प्रतिमा है, इसका विवेचन हम पहले कर आये हैं।

उक्त निर्ण्यके ऋनुसार तीसरा शिक्तावत भोगपरिमाण है। भोग्य ऋर्थात् एक बार सेवनमें ऋानेवाले पदार्थोंमें प्रधान भोज्य पदार्थ हैं। भोज्य पदार्थ दो प्रकारके होते हैं—सचित्त ऋौर ऋचित्त। साधुत्व या संन्यास की छोर ऋगसर होनेवाला श्रावक जीवरद्धार्थ छौर रागभावके परिहारार्थ सबसे पहिले सचित्त पदार्थोंके खानेका पावजीवनके लिए त्याग करता है छौर इस प्रकार वह सचित्तत्याग नामक पाँचवीं प्रतिमाका धारी कहलाने लगता है। इस प्रतिमाका धारी सचित्त जलको न पीता है छौर न स्नान करने या कपड़े धोने ऋादिके काममें ही लाता है।

उपरि-निर्णीत व्यवस्थाके अनुसार चौथा शिक्तावत उपभोगपरिमाण स्वीकार किया गया है। उपभोग्य पदार्थों में सबसे प्रधान वस्तु की है, अतएव वह दिनमें स्त्रीके सेवनका मन, वचन, कायसे परित्याग कर देता है यद्यपि इस प्रतिमाके पूर्व भी वह दिनमें स्त्री सेवन नहीं करता था, पर उससे हँगी-मजाकके रूपमें जो मनोविनोद कर लेता था, इस प्रतिमामें आकर उसका भी दिनमें परित्याग कर देता है और इस प्रकार वह दिवामेथुनत्याग नामक छठी प्रतिमाका धारी बन जाता है। इस दिवामेथुनत्यागके साथ ही वह तीसरे शिक्तावतको भी यहाँ बढ़ाने का प्रयत्न करता है और दिनमें अचित्त या प्रामुक पदार्थों से खानेका बनी होते हुए भी रात्रिमें कारित और अनुमोदनासे भी गत्रिमुक्तिका सर्वथा परित्याग कर देता है और इस प्रकार रात्रिमुक्ति त्याग नामसे प्रसिद्ध और अनेक आचार्थों सम्मत छठी प्रतिमाका धारी बन जाता है। इस प्रतिमाधार्ग के लिए दिवा-मैथुन त्याग और रात्रि-मुक्ति त्याग ये दोनों कार्य एक साथ आवश्यक हैं, इस बातकी पृष्टि दोनों परम्पराश्रोंके शास्त्रोंसे होती हैं। इस प्रकार छठी प्रतिमाका आधार रात्रिमुक्ति-परित्यागकी अपेक्षा भोगविरति और दिवा-मैथुन-परित्यागकी अपेक्षा उपभोगविरति ये दोनोंही शिक्तावत सिद्ध होते हैं।

सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। छठी प्रतिमामें स्त्रीका परित्याग वह दिनमें कर चुका है, पर वह स्त्रीके श्रांगको मलयोनि, मलबीज, गलन्मछ श्रीर पूतगन्धि श्रादिके स्वरूप देखता हुआ रात्रिको भी उसके सेवनका सर्वथा परित्यागकर पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, श्रीर इस प्रकार उपभोगपरिमाण नामक शिकाबतको एक कदम श्रीर भी ऊपर बढ़ाता है।

उपर्युक्त विवेचनके अनुसार पाँचवी, छुटी और सातवीं प्रांतमामें आवकनं भोग और उपभोगके प्रधान साधन सचित भोजन और स्त्रीका सर्वया परित्याग कर दिया है। पर अभी वह भोग और उपभोगकी अन्य वस्तुएँ महल-मकान, बाग-बगीचे और सवारी आदिका उपभोग करता ही है। इनसे भी विरक्त होनेके लिए वह विचारता है कि मेरे पास इतना धन-वैभव है, और मैंने स्त्री तकका परित्याग कर दिया है। अब 'स्त्रीनिरीहें कुतः धनस्पुहा' की नीतिकं अनुसार मुक्ते नवीन धनके उपार्जनकी क्या आवश्यकता है ! बम, इस मावनाकी प्रवलताके कारण वह असि, मित्र, कृषि, वाणिज्य आदि सर्व प्रकारके आरम्भोंका परित्याग कर ख्रारम्मत्याग नामक आठवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि इस प्रतिमामें व्यापारादि आरम्भोंके स्वयं न करनेका ही त्याग होता है, अतः पुत्र, मृत्य आदि जो पूर्वसे व्यापारादि कार्य करते चले आ रहे हैं, उनके द्वारा वह यतः करानेका त्यागी नहीं है, अतः कराता रहता है। इस बातकी पुष्टि प्रथम तो श्वेष आगमोंमें वर्णित नवीं प्रतिमाके 'पेस परिचाए' नामसे होती है, जिसका अर्थ है कि वह नवीं प्रतिमामें आकर प्रेष्य अर्थात् मृत्यादि वर्गसे भी आरम्भ न करानेकी प्रतिज्ञा कर लेता है। दूसरे, दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमिति स्थाग है। इस प्रतिमाका धारी आरम्भादिके विषयमें अनुमोदनाका भी परित्याग कर देता है। यह अनुमित पद अन्त दीपक है, जिसका यह अर्थ होता है कि दशवीं प्रतिमाके पूर्व वह नवीं प्रतिमामें आरम्भादिका कारितसे

स्यागी हुआ है, श्रीर उसके पूर्व श्राटवीं प्रतिमामें कृतसे त्यागी हुआ है। यह बात विना कहे ही स्वतः सिद्ध है।

उक्क विवेचन से यह निष्कर्ष निकला कि श्रावक भोग-उपभोगके साधक श्रारम्भका कृतसे त्यागकर श्राठवीं प्रतिमाधारी, कारितसे भी त्याग करनेपर नवीं प्रतिमाका धारी श्रीर श्रनुमतिसे भी त्याग करनेपर दशवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। पर स्वामिका तिकेय श्रष्टम प्रतिमाधारीके लिए कृत, कारित श्रीर श्रनुमोदनासे श्रारम्भका त्याग श्रावश्यक बनलाते हैं। यहाँ इतनी बात विशेष शातव्य है कि च्यों-च्यों शावक अपर चढ़ता बाता है, त्यों-त्यों अपने बाह्य परिग्रहोंको भी घटाता जाता है। श्राठवीं प्रतिमामें जब उसने नवीन धन उपार्जनका त्याग कर दिया तो उससे एक सीढ़ी अपर चढ़ते ही संचित धन, धान्यादि बाह्य दशों प्रकारके परिग्रहसे भी ममत्व छोड़कर उनका परित्याग करता है, केवल बस्त्रादि श्रात्यन्त श्रावश्यक पदार्थोंको रखता है। श्रीर इस प्रकार वह परिग्रह-त्याग नामक नवीं प्रतिमाका धारी बन जाता है। यह सन्तोपकी परम मूर्ति, निर्ममत्वमें रत श्रीर परिग्रहसे विरत हो जाता है।

दशवीं अनुमतित्याग प्रतिमा है। इसमें आकर आवक व्यापारादि आगम्भके विषयमें, धन-धान्यादि परिम्रहके विषयमें और इहलोक सम्बन्धो विवाह आदि किसी भी लौकिक कार्यमें अनुमित नहीं देता है। वह धरमें रहते हुए भी घरके इष्ट-अनिष्ट कार्योमें राग-द्रेप नहीं करता है, और जलमें कमलके समान सर्व गृह कार्योसे आलिस रहना है। एक वस्त्र मात्रके अतिरिक्त अन्य कोई बस्तु अपने पास नहीं रखता। अतिथि या मेहमानके समान उदासीन रूपने घरमें रहता है। घर वालोंके द्वारा भोजनके लिए बुलानेपर भोजन करने चला जाता है। इस प्रतिमाका धारी भोग सामग्रीमें से केवल भोजनकों, भले ही वह उसके निर्मित्त बनाया गया हो, स्वयं अनुमोदना न करके महण्ण करता है और परिमित वस्त्रके धारण करने तथा उदासीन रूपसे एक कमरेमें रहनेके आतिरिक्त और सर्व उपभोग सामग्रीका भी परिस्थागी हो जाता है। इस प्रकार वह घरमें रहते हुए भी भोगवियित और उपभोगविर्यतिकी चरम सीमापर पहुँच जाता है। यहाँ इतना स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि दशवीं प्रतिमाका धारी उदिष्ट अर्थात् अपने निर्मित्त बने हुए भोजन और वस्त्रके अतिरिक्त समस्त भोग और उपभोग सामग्रीका सर्वथा परिस्थागी हो जाता है।

जब श्रायकको घरमें रहना भी निर्विकल्पता श्रीर निराकुलताका ग्राधक प्रतीत होता है, तब वह पूर्ण निर्विकल्प निजानन्दकी प्राप्तिके लिए घरका भी परित्याग कर वनमें जाता है श्रीर निर्धन्य गुरुश्रोंके पास व्रतोंको प्रहर्ण कर भिचावृत्ति श्राहार करता हुआ तथा रात-दिन स्वाध्याय श्रीर तपस्या करता हुआ जीवन यापन करने लगता है। वह इस अवस्थामें अपने निमित्त बने हुए श्राहार श्रीर वख श्रादिको भी अहरण नहीं करता है। अतः उद्दिष्ट भोगविरित श्रीर उदिष्ट उपभोगविरितकी चरम सीमापर पहुँच जानेके कारण उदिष्ट-त्याग नामक स्थारहवी प्रतिमाका धारक कहलाने लगता है।

इस प्रकार तीसरीसे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा तक सर्व प्रतिमाश्चोंका श्वाधार चार शिक्तावत हैं, यह बात श्रसंदिग्ध रूपसे शास्त्राधार पर प्रमाणित हो जाती है।

यदि तत्त्वार्थसूत्र-मम्मत शिक्तावर्तोको भी प्रतिमाश्चोंका श्राधार माना जावे, तो भी कोई श्रापित नहीं है। पाँचवी प्रतिमासे लेकर उपर्युक्त प्रकारसे भोग श्रोर उपभोगका क्रमशः पित्याग करते हुए जब श्रावक नवीं प्रतिमामें पहुँचता है, तब वह श्रातिथि संविभागके उत्कृष्टस्य सकलदक्तिको करता है, जिसका विशद विवेचन पं० श्राशाधरजीने इस प्रकार किया है:—

स ग्रन्थविरतो यः प्राम्बसवातस्कुरद्धतिः । नैते मे नाहमेतेषामित्युक्मति परिग्रहान् ॥२३॥

१ डद्दिष्टविरतः—स्वनिभित्तनिर्मिताहारग्रहणरहितः, स्वोद्दिष्टपिंडोपधिशयनबसनादेविरत उद्दिष्ट-विनिष्टत्तः ।—स्थामिकात्तिकेयानुप्रेचा गा० ३०६ टीका ।

मधाहूय सुतं योग्धं गोत्रअं वा तथाविधम् ।
त्र्वादिदं प्रशान् साम्राज्ञातिज्येष्ठसधर्मणाम् ॥२४॥
ताताग्रयावदस्माभिः पान्तितोऽयं गृहाश्रमः ।
विरुज्यैनं जिहासूमां त्वमणार्हसि नः पदम् ॥२४॥
पुत्रः पुप्तोः स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः ।
य उपस्कुरुते वप्तुरन्यः शत्रुः सुतष्कुतात् ॥२६॥
तदिदं मे घनं धम्यं पोध्यमप्यात्मसात्कुरुः ।
सेषा सक्तवदत्तिह्रं परं पथ्या शिवार्थिनाम् ॥ २७ ॥
विदीर्णमोहशार्वृत्वपुनस्त्थानशिक्षनाम् ।
त्याग्रक्रमोऽयं गृहिणां शक्तवाऽऽरममो हि सिद्धिकृत् ॥२८॥
एवं स्युत्स्ज्य सर्वस्वं मोहामिभवहानये ।
किञ्चित्रकालं गृहे तिष्ठेदौदास्यं भावयन् सुधीः ॥ २९ ॥—सागारधर्मामृत अ० ७

श्रार्थात् —जब क्रमशः ऊपर चढ़ते हुए श्राक्क हृदयमें यह भावना प्रवाहित होने लगे कि ये स्त्री, पुत्र, कुटुम्बी जन वा धनादिक न मेरे हैं श्रीर न मैं इनका हूँ। हम सब तो नदी-नाव संयोगसे इस भवमें एक- तित हो गये हैं श्रीर इसे छोड़ते ही सब श्रापने श्रापने पर चल देंगे, तब वह परिग्रहको छोड़ता है श्रीर उस समय जाति विरादरीके मुलिया जनोंके सामने श्रापने ज्येष्ठ पुत्र या उसके श्रामावमें गोत्रके किसी उत्तरा- धिकारी व्यक्तिको बुलाकर कहता है कि हे तात, हे वत्स, श्राज तक मैंने इस एहस्थाश्रमका भलीमाँ ति पालन किया। श्राव मैं इस संसार, देह श्रीर मोगोंसे उदास होकर इसे छोड़ना चाहता हूँ, श्रातप्त्र तुम हमारे इस पदके धारण करनेके योग्य हो। पुत्रका पुत्रपना यही है कि जो श्रापने श्रातमहित करनेके इच्छुक पितांक कल्याया-मार्गमें सहायक हो, जैसे कि केशव श्रापना यही है कि जो श्रापने श्रातमहित करनेके इच्छुक पितांक कल्याया-मार्गमें सहायक हो, जैसे कि केशव श्रापने पिता सुविधिके हुए। ( इसकी कथा श्रादिपुराण से जानना चाहिए।) जो पुत्र पितांके कल्याया-मार्गमें सहायक नहीं बनता, वह पुत्र नहीं, रान्तु है। श्रातएत तुम मेरे इम सब धनको, पोष्यवर्गको श्रीर धम्यंकायोंको संभालो। यह सकलदित्त है जो कि शिवार्थी जनोंके लिए परम पथ्य मानी गई है। जिन्होंने मोहरूप शार्वृलको विदीर्था कर दिया है, उसके पुनरुत्थानसे शंकित एहस्थोंको त्यागका यही क्रम बताया गया है, क्योंकि शक्त्यनुसार त्याग ही सिद्धिकारक होता है। इस प्रकार सर्वस्वका त्याग करके मोहको दूर करनेके लिए उदासीनताकी भावना करता हुश्रा वह श्रावक कुछ काल तक घरमें रहे।

उक्त प्रकारसे जब श्रावकने नवीं प्रतिमामें श्राकर 'स्व' कहे जानेवाले श्रपने सर्वस्वका त्याग कर दिया, तब वह बहेसे बहा दानी या श्रातिथिसंविभागी सिद्ध हुन्ना। क्योंकि सभी दानोंमें सकलदित्त ही श्रेष्ठ मानी गई है। सकलदित्त कर चुकनेपर वह श्रावक स्वयं श्रातिथि बननेके लिए श्रामेसर होता है श्रीर एक कदम श्रामे बद्धकर रहस्याश्रमके कायोंमें भी श्रानुमति देनेका परिस्थाग कर देता है। तस्पश्चात् एक सीढ़ी श्रीर श्रामे बढ़कर स्वयं श्रातिथि बन जाता है श्रीर घर-दारको छोड़कर मुनिवनमें रहकर मुनि बननेकी ही शोधमें रहने लगता है। इस प्रकार दसवीं श्रीर ग्यारहवीं प्रतिमाका श्राधार विधि-निपेधके रूपमें श्रातिथ-संविभाग वत सिद्ध होता है।

## १७-प्रतिमास्रोंका वर्गीकरण

श्रावक किस प्रकार श्रपने वर्तोका उत्तरोत्तर विकास करता है, यह बात 'प्रतिमाश्चोंका श्राधार' शीर्षक-में बतलाई जा जुकी है। श्राचार्योंने इन ग्यारह प्रतिमा-धारियोंको तीन भागोंमें विभक्त किया है:—ग्रहस्थ, वर्णी या ब्रह्मचारी' श्रीर भिक्षक। श्रादिके छह प्रतिमाधारियोंकी ग्रहस्थ, सातवी, श्राठवीं श्रीर नवीं प्रतिमा-

१-वर्णिनसयो मध्याः ।-सागारध० घ० ३ वली० ३,

धारीको वर्गी और श्रन्तिम दो प्रतिमाधारियोंकी मिक्क केंद्रा दी गई हैं। कुछ श्राचार्योंने इनके क्रमशः जघन्य, मध्यम और उत्तम श्रावक ऐसे नाम भी दिये हैं, जो कि उक्त ऋर्यके ही पोषक हैं।

यद्यपि स्वामिकार्त्तिकेयने इन तीनोंमें छे किसी भी नामको नहीं कहा है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें उन्होंने जो 'भिन्न्लायरणेख' पद दिया है. उससे 'भिन्नक' इस नामका समर्थन श्रवश्य होता है। श्चाचार्य समन्तभद्रने भी उक्त नामोंका कोई उल्लेख नहीं किया है, तथापि ग्यारहवीं प्रतिमाके स्वरूपमें जो 'मैक्ष्याशनः, श्रीर 'उत्कृष्टः' ये दो पद दिये हैं," उनसे 'भिक्षुक' श्रीर 'उत्तम' नामीकी पुष्टि श्रवश्य होती है, बल्कि 'उत्तम श्रीर उत्कृष्ठ पद तो एकार्थक ही हैं। श्रादिके छह प्रतिमाधारी श्रावक यतः स्त्री-सुख भोगते हुए घरमें रहते हैं, स्नतः उन्हें 'ग्रहस्थ' संज्ञा स्वतः प्राप्त है। यदापि समन्तमद्रके मतसे आवक दसवीं प्रतिमा तक श्रापने घरमें ही रहता है, पर यहाँ 'गृहिणी गृहमाहुर्न कुड्यकटसंहतिम्' की नीतिके श्रनुसार स्त्रीको ही गृह संज्ञा प्राप्त है श्रीर उसके साथ रहते हुए ही वह गृहस्थ संज्ञाका पात्र है। यतः प्रतिमाधारियोंमें प्रारिम्भक छह प्रतिमाधारक स्त्री-भोगी होनेके कारण एइस्य हैं, ग्रतः सबसे स्त्रोटे भी हुए, इसलिए उन्हें जयन्य श्रावक कहा गया है। पारिशेष-न्यायसे मध्यवत्तीं प्रतिमाधारी मध्यम श्राबक सिद्ध होते हैं। पर दसवीं प्रतिमाधारीके। मध्यम न मानकर उत्तम आवक माना गया है, इसका कारण यह है कि वह घरमें रहते हुए भी नहीं रहने जैला है, क्योंकि वह यहस्थीके किसी भी कार्यमें श्रानुमति तक भी नहीं देता है। पर दसवीं प्रतिमाधारीको भिज्ञावृत्तिसे भोजन न करते हुए भी 'भिक्षक' कैसे माना जाय, यह एक प्रश्न विचारणीय ऋवश्य रह जाता है। संभव है, भिक्षकके समीप होनंसे उसे भी भिक्षक कहा हो, जैसे चरम भवके समीपवर्त्ता ऋतुत्तर-विमानवासी देवोंको 'द्विचरम' कह दिया जाता है। सातवींसे लेकर आगेके सभी प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी हैं. जब उनमंसे अन्तिम दो को भिक्षक संज्ञा दे दी गई, तब मध्यवर्ती तीन (सातवी, आठवीं श्रीर नवमी) प्रतिमाधारियोंकी ब्रह्मचारी संज्ञा भी अन्यथा सिद्ध है। पर ब्रह्मचारीको वर्णी क्यों कहा जाने लगा, यह एक प्रश्न यहाँ श्राकर उपस्थित होता है। जहाँ तक मैं समभता हूँ, सोमदेव श्रीर जिनसेनने तथा इनके पूर्ववर्ती किसी भी श्राचार्यने 'वर्गी' नामका विधान जैन परम्परामें नहीं किया है। परन्त उक्त तीन प्रतिमा-धारियोंको पं • त्राशाधरजीने ही सर्वप्रथम 'वर्णिनस्त्रयो मध्याः' कहकर वर्णी पदसे निर्देश किया है और उक्त श्लोककी स्वोपज्ञ टीकामे 'वर्णिनो ब्रह्मचारिणः' लिखा है, जिससे यही अर्थ निकलता है कि । वर्णीपद ब्रह्मचारीका वाचक है, पर 'वर्गी' पदका क्या श्चर्य है, इस बातपर उन्होंने कुछ प्रकाश नहीं डाला है। सोमदेवने ब्रह्मके कामिवनिग्रह, दया श्रीर शन ऐसे तीन शर्थ किये हैं", मेरे ख्यालसे स्त्रीसेवनत्यागको श्रपेत्ता सातवीं प्रतिमा-धारीको, दयाई होकर पापारभ छोड़नेकी ऋषेता ऋाठवीं प्रतिमाधारीको ऋौर निरन्तर स्वाध्यायमें प्रवृत्त होनेकी श्रपेता नवीं प्रतिमाधारोको ब्रह्म चारी कहा गया होगा ।

१ षदत्र गृहिणो सेयास्रयः स्युर्महाचारिणः । भिक्षकौ ही तु निर्दिष्टौ ततः स्यात्सर्वतो यतिः ॥——यश० आ० ९,

२ आद्यास्तु पड् जधन्याः स्युर्मध्यमास्तदनु त्रयः । शेषौ द्वानुक्तमानुक्तौ जैनेषु जिनशासने ॥—सागारथ० ४० ३, इलो० ३ टिप्पणी

३ जो राजकोडिविसुद्धं 'भिक्त्वायरर्गागा' भुं जदे भोज्जं । जायणरहियं जोगां उदिद्वाहारविरको सो ॥ ३९७ ॥—स्वामिकासिं०

श्रम्हतो मुनियनमित्या गुरूपकण्ठे व्रतानि परिगृद्ध ।
 भैक्ष्याशनस्तपस्यम्नुत्कृष्टम्खेलखण्डधरः ॥१४७॥—-रत्नक०

५ ज्ञानं ब्रह्म द्या ब्रह्म क्रामविनिष्ठहः । सन्यगत्र बसम्मास्मा ब्रह्मकारी अवैन्यरः ॥—वदा० क्रा० ८

## १ = - चुल्लक और ऐलक

ऊपर प्रतिमाश्रोंके वर्गीकरणमें बताया गया है कि स्वामी कार्त्तिकेय श्रीर समन्तमद्रने यदापि सीधे रूपमें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'भिक्षुक' नाम नहीं दिया है, तथापि उनके उक्त पदोंसे इस नामकी पुष्टि श्रवश्य होती है। परन्तु ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके दो भेद कबसे हुए श्रीर उन्हें 'सुल्लक' श्रीर 'ऐलक' कबसे कहा जाने लगा, इन प्रश्नोंका ऐतिहासिक उक्तर अन्वेषणीय है, श्रवएव यहाँ उनपर विचार किया जाता है:—

(१) म्राचार्य कुन्दकुन्दने स्त्रपाहुडमें एक गाथा दी है:--

दुइयं च बुक्तिंगं उक्किट्टं ग्रवर साववाणं च । भिक्तं अमेड पत्ती समिदीमासेण मोगोण॥२९॥

श्चर्यात् भुनिके पश्चात् दूसरा उत्ऋष्टलिंग ग्रहत्यागी उत्कृष्ट श्रावकका है। वह पात्र सेकर ईर्यासमिति पूर्वक मीनके साथ भिक्षाके लिए परिश्रमण करता है।

इस गाथामें ग्यारहवीं प्रतिमाधारीको 'उन्कृष्ट श्रावक' ही कहा गया है, ऋन्य किसी नामकी उससे उपलब्धि नहीं होती। हाँ, 'भिक्खं भमेह पत्तो' पदसे उसके 'भिक्षुक' नामकी ध्वनि श्रावश्य निकलती है।

- (२) स्वामी कार्त्तिकेय श्रीर समन्तभद्रने भी ग्याग्हर्बी प्रतिमाधारीके दो भेद नहीं किये हैं, न उनके लिए किसी नामकी ही स्पष्ट संज्ञा दी है। हाँ, उनके पदोंसे भिक्षुक नामकी पुष्टि श्रवश्य होती है। इनके मतातुमार भी उसे ग्रहका त्याग करना श्रावश्यक है।
- (३) श्राचार्य जिनसेनने स्राप्ते प्राप्ति पुराणमें यद्यपि कहीं भी ग्यारह प्रतिमाश्रोंका कोई वर्णन नहीं किया है, परन्तु उन्होंने ३८ वें पर्वमें गर्भान्वय कियाश्रोंमें मुनि बननेके पूर्व 'दीचाद्य' नामकी कियाका जो वर्णन किया है, वह श्रवश्य ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता है। वे लिखते हैं:—

त्यक्तागारस्य सद्दष्टेः प्रशान्तस्य गृहीशिनः । प्राग्दीक्षोपियकास्कालादेकशाटकधारियः ॥१५८॥ यन्पुरश्चरणं दीक्षाग्रहणं प्रतिधार्यते । दीक्षाचं नाम तज्ज्ञेयं क्रियाजातं द्विजन्मनः ॥१५९॥

श्चर्यात् — जिनदीचा धारण करनेके कालसे पूर्व जिस सम्यग्दिष्ट, प्रशान्तिचित्त, गृहत्यागं, द्विजन्मा श्चौर एक घोती मात्रके धारण करनेवाले गृहीशीके मुनिके पुरश्चरण रूप जो दीचा ग्रहण की जाती है, उस किया समृहके करनेको दीचाय किया जानना चाहिए। इसी कियाका स्पष्टीकरण श्चा० जिनसेनने ३६वें पर्वमं भी किया है:—

त्यक्तागारस्य तस्यातस्तपोवनमुपेयुषः । एकशाटकधारित्वं प्राग्वद्दीक्षाद्यभिष्यते ॥७७॥ इसमें 'तपोवनमुपेयुषः' यह एक पद श्रौर श्राधिक दिया है ।

इस 'दीन्नाद्यिकया'मे दो बातोंपर प्रकाश प्रकृता है, एक तो इस बातपर कि उसे इस किया करनेके लिए घरका त्याग आवश्यक है, और दूसरी इस बातपर कि उसे एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए। आचार्य समन्तभद्रके 'गृहतो मुनिवनमित्वा' पदके अर्थको पुष्टि 'स्यक्तागारस्य' और 'तपोवनमुपंयुष' पदसे और 'चेल- खण्डधरः' पटके अर्थकी पुष्टि 'एकशाटकधारिणः' पदसे होती है, अतः इस दीन्नाद्यिकयाको ग्यारहवीं प्रतिमाके वर्णनसे मिलता-जुलता कहा गया है।

ग्रा० जिनसेनने इस दीद्याद्यिकयाका विधान दीद्यान्यय-कियाश्रोंमें भी किया है श्रीर वहाँ बतलाया है कि जो मनुष्य श्रदीद्यार्ट श्रर्थात् मुनिदीद्याके श्रयोग्य कुलमें उत्पन्न हुए हैं, विद्या श्रीर शिल्पसे श्राजीविका करते हैं, उनके उपनीति श्रादि संस्कार नहीं किये जाते। वे श्रयने पड़के योग्य बतोंको श्रीर उन्तित लिंगको धारण करते हैं तथा संन्याससे मरण होने तक एक घोती-मात्रके धारी होते हैं। वह वर्णन इस प्रकार है:—

श्रदीचाहे कुले जाता विद्याशिख्पोपजीविनः। एतेवासुपनीत्यादिसंस्कारो नामिसम्मतः॥१७०॥

#### तेषां स्वादुचितं सिंगं स्वयोग्यवतधारिणाम् । एकशाटकधारित्वं संन्यासमरणावधि ॥१७१॥—मादिपु० पर्वे ४०.

• आ० जिनसेनने दीन्ताई कुलीन आवककी 'दीन्नाय किया'से अदीन्ताई, अकुलीन आवककी दीचाय कियामें क्या मेद रखा है, यह यहाँ जानना आवश्यक है। वे दोनोंको एक वस्त्रका धारण करना समानरूपे प्रतिपादन करते हैं, इतनी समानता होते हुए भी वे उसके लिए उपनीति संस्कार अर्थात् यक्नोपवीतके धारण आदिका निषेध करते हैं, और साथ ही स्व-योग्य वर्तोंके धारण्का विधान करते हैं। यहाँ परसे ही दीन्ताय-कियाके धारकोंके दो मेदोंका स्त्रपात प्रारंभ होता हुआ प्रतीत होता है, और संभवतः ये दो मेद ही आगे जाकर ग्यारहवीं बतिमाके दो मेदोंके आधार बन गये हैं। 'स्वयोग्य-बतधारण'से आ० जिनसेनका क्या अभिप्राय रहा है, यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। पर इसका स्पष्टीकरण प्रायक्षित्तन्त्र कित-दान आदिका बहुत कुछ हो जाता है, जहाँपर कि प्रायक्षित्तन्त्र लिखते हैं:—

#### कारिणो द्विविधाः सिद्धा भोज्याभोज्यप्रभेदसः । भोज्येष्वेव प्रदातस्यं सर्वदा श्रुरुतकानस् ॥१५४॥

अर्थात्—कार शूद्र भोज्य और अभोज्यक भेदने दो प्रकारके प्रसिद्ध हैं, उनमेंसे भोज्य शुद्धोंको ही सदा शुल्लक बत देना चाहिए।

इस प्रन्थके संस्कृत टीकाकार भोज्य पदकी ब्याख्या करते हुए कहते हैं :--

भोज्या:----यद्वनपानं ब्राह्मणकत्रियविट्श्रुद्रा भुंतन्ते । श्रभोज्या:---तद्विपरीतस्तक्तणाः । भोज्ये-व्वेव प्रदातव्या श्रुत्छकदीका, नापरेषु ।

श्चर्यात्—जिनके हाथका श्रज पान ब्राह्मण, विश्य श्रौर श्रूद खाते हैं, उन्हें भोज्य कार कहते हैं। इनते विपरीत श्रभोज्यकार जानना चाहिए। क्षुत्कक ब्रतकी दीचा भोज्य कारश्चोंमें ही देना चाहिए, श्रभोज्य कारश्चोंमें नहीं।

इससे आगे जुल्तकके वर्तीका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है:-

क्षुरुककेष्वेककं वस्त्रं नाम्यत्र स्थितिभोजनम् । द्यातापनादियोगोऽपि तेषां शक्षन्तिपिध्यते ॥ १५५ ॥ द्यौरं कुर्याच कोचं वा पाणां भुंक्तेऽथं भाजने । कीपोनमात्रतंत्रोऽसी क्षुरुककः परिकीक्तितः ॥ १५६ ॥

श्रयात्—क्षुल्लकों में एक ही वस्त्रका विधान किया गया है, वे दूसरा वस्त्र नहीं रख सकते। वे सुनियों के समान खड़े-खड़े भोजन नहीं कर एकते। उनके लिए श्रातापन योग, वृत्तमूल योग श्रादि योगों का भी शाश्वत निपेध किया गया है। वे उस्तरे श्रादिसे तौरकर्म श्रिरोमुंडन भी करा सकते हैं श्रीर चाहें, तो केशों का लोंच भी कर सकते हैं। वे पाणिपात्रमें भी भोजन कर सकते हैं श्रीर चाहें तो कांसेके पात्र श्रादिमें भी भोजन कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि कौपीनमात्र रखनेका श्राधकारी है, जुल्लक कहा गया है। टीकाकारोंने कौपीनमात्रतंत्रका श्रार्थ—कर्पटखंडमंडितकटीतटः श्रार्थात् खंड वस्त्रसे जिसका कटीतट मंडित हो, किया है, श्रीर जुल्लकका श्रार्थ—उस्कृष्ट श्रागुव्रतधारी किया है।

श्रादिपुराखकारके द्वारा अदीदाई पुरुषके लिए किये गये व्रतिविधानकी दुलना जब हम प्रायिक्षत्त-चूलिकाके उपर्युक्त वर्णनके साथ करते हैं, तब असंदिग्ध रूपसे इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि जिनसेनने जिन अदीदाई पुरुषोंको संन्यासमरखाविध तक एक वस्त्र और उचित व्रत-चिह्न आदि धारण करनेका विधान किया है, उन्हें ही प्रायिक्षत्तचूलिकाकारने 'चुल्लक' नामसे उल्लेख किया है।

## चुन्नक शब्दका अर्थ

ग्रमश्कोपमें जुल्लक शब्दका श्रर्थ इस प्रकार दिया है:--विवर्णः पामरो मीचः प्राकृतस्य पृथकृतकः ।

निहीनोऽपसदो जारुमः क्षुरुलकःचेतरश्च सः ॥१६॥

(दश नीचस्य नामानि) ग्रमर० द्वि० कां० शद्भवर्ग ।

श्चर्यात्— विवर्ण, पामर, नीच, प्राकृत जन, पृथक जन, निहीन, श्चपसद, जाल्म, क्षुल्लक श्लीर इत्तर ये दश नीचके नाम हैं।

उक्त श्लोक सूद्रवर्गमें दिया हुआ है। श्रमरकोषके तृतीय कांडके नानार्थ वर्गमें भी 'स्वल्पेऽपि ज्ञुल्लकस्त्रिषु, पद श्राया है, वहाँपर इसकी टीका इस प्रकार की है:—

'स्वल्पे, श्रापे शब्दाम्नीच-कनिष्ठ-दरिद्रेष्वपिश्चल्लकः'

श्रर्थात् - स्वरूप, नीच, कनिष्ठ श्रीर दिरद्रके अर्थीमें क्षुत्लक शब्दका प्रयोग होता है।

'रमसकोषमें भी 'क्षुल्लकिन्नु नीचेऽल्पे' दिया है। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि चुल्लक शब्दका स्त्रर्थ नीच या हीन है।

प्रायश्चित्तचूलिकाके उपर्युक्त कथनसे भी इस बातकी पृष्टि होती है कि श्रद्भकुलोत्पन्न पुरुषोंको श्रुत्लक दीचा दी जाती थी। तत्त्वार्थराजवार्त्तिक वगैरहमें भी महाहिमवान्के साथ हिमवान् पर्वतके लिए श्रुत्लक या श्रुद्ध शब्दका उपयोग किया गया है, जिससे भी यही अर्थ निकलता है कि हीन या श्रुद्ध लिए जुल्लक शब्दका प्रयोग किया जाता था। श्रावकाचारोंके अध्ययनसं पता चलता है कि आ॰ जिनसेनके पूर्व तक शद्धोंको दीचा देने या न देनेका कोई प्रश्न सामने नहीं था। जिनसेनके सामने जब यह प्रश्न आया, तो उन्होंने अदीचाई और दीश्चाई कुशेत्यन्तोंका विभाग किया और उनके पीछं होनेवाले सभी आचायोंने उनका अगुमरण किया। प्रायश्चित्तचूलिकाकारने नीचकुलोत्पन्न होनेके कारण ही संभवतः आतापनादि योगका श्रुत्लकके लिए निषेध किया था, पर परवर्त्ती अन्थकारोंने इस रहस्यको न समभनेके कारण सभी र्यारहवीं प्रतिमाधारकोंक लिए आतापनादि योगका निषेध कर डाला। इतना ही नहीं, आदि पटके अर्थको और भी बद्धाया और दिन प्रतिमा, वीरचर्या, सिद्धान्त अन्थ और प्राचित्तचशास्त्रके अध्ययन तकका उनके लिए निषेध कर डाला। किनी-किसी विद्धान्ते तो सिद्धान्त अन्थ आदिके मुननेका भी अनिधिकारी घोषित कर दिया। यह स्पष्टतः वैदिक संस्कृतिका प्रभाव है, जहाँपर कि शुद्धोंको वेदाव्ययनका सर्वथा निषेध किया गया है, और उसके सुननेपर कानोंमें गर्म शीशा डालनेका विवान किया गया है।

जुल्जकोंको जो पात्र रखने श्रीर श्रनेक घरेंसे भिक्षा लाकर ग्वानेका विधान किया गया है, वह भी संभवतः उनके शूद होनेके कारण ही किया गया प्रतीत होता है। सागारधर्मामृतमें ग्यारहचीं प्रतिमाधारी दितीयोत्कृष्ट श्राव के लिए जो 'श्रार्य' मंजा दी गई है।, वह भी जुल्लकोंके जोति, कुल श्रादिकी श्रपेक हीनत्वका धोतन करती है।

- १ दिनपडिम-बीरचरिया-तियालजोगेसु णिथ्य ग्रहियारो । सिद्धन्त-रहस्ताण वि श्रम्भयणं देसविरदाणं ।।११२।।—बसु० उपा० श्रावको चीरचर्याह-प्रतिमातापनादिषु । स्यान्नाधिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययनेऽपि च ।।५०।।—सागार० अ० ७
- २ नास्ति त्रिकालयोगोऽस्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्यप्रन्थ-सिद्धान्तश्रवयो नाधिकारिता ॥२४९॥—संस्कृत भावसंप्रह
- ३ तद्वद् द्वितीयः किन्स्वार्यसंज्ञो लुंचत्यसौ कचान् । कौपीनमात्रयुग्यसे यतिवद्यतिलेखनम् ॥४८॥—सागार० ४० ७

उक्त स्वस्त्रवाले क्षुल्लकोंको किस आवक प्रतिमामें स्थान दिया जाय, यह प्रश्न सर्वप्रथम ग्रा॰ वसुनन्दिके सामने श्राया प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्यारहवीं प्रतिमाके दो मेद किये हैं। इनके पूर्ववर्त्ती किसी भी श्राचार्यने इस प्रतिमाके दो भेद नहीं किये हैं, प्रत्युत बहुत स्पष्ट शब्दोंमें उसकी एक स्त्रताका ही वर्णन किया है। श्रा॰ वसुनन्दिने इस प्रतिमाधारीके दो भेद करके प्रथमको एक वस्त्रधारक श्रीर दितीयको कीपीनधारक वताया है (देखो गा॰ नं॰ २०१)। वसुनन्दिने प्रथमोत्कृष्ट आवक्ष्मा जो स्वरूप दिया है, वह जुल्लकके वर्णनसे मिलता-जुलता है श्रोर उसके परवर्त्ती विद्वानोंने प्रथमोत्कृष्टकी स्पष्टतः जुल्लक संशा दी है, अतः यही श्रनुमान होता है, कि उक्त प्रश्नको सर्वप्रथम वसुनन्दिने ही सुलभानेका प्रयत्न किया है। इस प्रथमोत्कृष्टको जुल्लक शब्दिस सर्वप्रथम लाटी संहिताकार पं० राजमल्लजीने ही उल्लेख किया है, हालांकि स्वतंत्र रूपसे क्षुल्लक शब्दका प्रयोग श्रीर क्षुल्लक व्रतका विधान प्रायक्षित्तचूलिकामें किया गया है, जो कि ग्यारहवीं शताब्दीके पूर्वकी रचना है। केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग पद्मपुराण श्रादि कथा-प्रथमित्रचलिकाकारने वर्णन किया है। केवल क्षुल्लक शब्दका उपयोग पद्मपुराण श्रादि कथा-प्रथमित्रचल्लकाकारने वर्णन किया है।

#### ऐलक शब्दका अर्थ

ग्यारहवीं प्रतिमाके हो भेटोंका उल्लेख सर्वप्रथम आ। वसुनन्दिने किया, पर वे प्रथमोत्कृष्ट श्रीर द्वितीयोत्कृष्टके रूपने ही चौदहवी-पन्द्रहवीं शताब्दी तक चलते रहे । सोलहवीं सदीके विद्वान् पं॰ राजमल्लजीने श्रपनी लाटीमहितामें सर्वेत्रथम उनके लिए क्रमशः शहलक श्रीर ऐलक श्र•दका प्रयोग किया है'। श्रहलक शब्द करते श्रीर कैसे चला, इसका उल्लेख हम उत्पर कर श्राये हैं। यह 'ऐलक' शब्द कैसे बना श्रीर इसका क्या ऋर्य है, यह जान यहाँ विचारणीय है। इस 'ऐलक' पटके मुल रूपकी श्लोर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह भ० महाबीरसे भी प्राचीन प्रतीत होता है। भ० महाबीरके भी पहलेते जैन साधु श्रोंको 'भ्राचेलक' कहा जाता था । चेल नाम वस्त्रका है । जो साधु वस्त्र धारण नहीं करते थे, उन्हें श्राचेलक कहा जाता था । भगवती श्राराधना, मुलाचार श्रादि सभी प्राचीन प्रन्थोंमें दिगम्बर साधुश्रीके लिए श्रचेलक पटका व्यवहार हुन्ना है। पर भ० महावीरके समयसे अचेलक साधु स्रोंके लिए नग्न, निर्मन्य स्नीर दिगम्बर शब्दोंका प्रयोग बहुलतासे होने लगा । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि महात्मा बुद्ध श्रीर उनका शिष्य-समुदाय वस्त्रधारी था, स्रतः तात्कालिक लोगोंने उनके व्यवच्छेद करनेके लिए जैन साधुस्रोंको नग्न, निर्मन्थ श्चादि नामों से पुकारना प्रारम्भ किया। यही कारण है कि स्वयं बीद्ध प्रन्थों में जैन साधु श्चीं के लिए 'निगांट' या णिगंठ नामका प्रयोग किया गया है, जिसका कि अर्थ निर्मन्य है। अभी तक नजु समासका सर्वथा प्रति-पेध-परक 'न + चेलकः = श्रचेलकः' श्रर्थ लिया जाता रहा । पर जब नग्न साधुश्रींको स्पष्ट रूपसे दिगम्बर, निर्प्रनथ स्थादि रूपसे व्यवहार किया जाने लगा, तत्र जो अन्य समस्त बातोंमें तो पूर्ण साधुवतींका पालन करते थे, परन्तु लजा, गौरव या शारीरिक लिंग-टोष ब्राटिके कारण लँगोटी मात्र धारण करते थे, ऐसे ग्यारहवीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकोंके लिए नजू समासके ईपदर्थका आश्रय लेकर 'ईषत् + चेलकः = अचेलकः' का व्यवहार प्रारम्भ हुन्ना प्रतीत होता है जिसका कि ऋर्थ नाममात्रका वस्त्र धारण करनेवाला होता है। स्यारहवी-ब रहवीं शताब्दीसे प्राकृतके स्थानपर ऋपभ्रंश भाषाका प्रचार प्रारम्भ हस्त्रा ऋौर ऋनेक शब्द सर्वसाधारणके व्यवहारमें कुछ भ्रष्ट रूपसे म चिलत हुए । इसी समयके मध्य 'श्रचेलक' का स्थान 'ऐलक' पदने ले लिया. जो कि प्राकृत व्याकर एके नियमसे भी सुनंगत बैठ जाता है। क्योंकि प्राकृत में 'क-ग-च-ज त-द-प-य-वां प्रायो लक्' (हैम॰ प्रा॰ १, १७७) इस नियमके अनुसार 'अचेलक'के चकारका लोग हो जानेसे 'अप ए ल क' पद स्त्रविशष्ट रहता है। यही (स्त्र + ए = ऐ) सन्धिके योगसे 'ऐलक' बन गया।

उत्कृष्टः श्रावको हेचा क्षुरुत्तकश्रीतकस्तथा।
 एकादशत्रस्यौ दौ स्तो ही निर्जरको क्रमान् ॥५५॥—-बाटी संहिता

उक्त विवेचनसे यह बात भली माँति सिद्ध हो जाती है कि 'ऐलक' पद भले ही श्रवीचीन हो, पर उसका मूल रूप 'श्रचेलक' शब्द बहुत प्राचीन है। लाटीसंहिताकारको या तो 'ऐलक' का मूलरूप समफमें नहीं श्राया; या उन्होंने सर्वसाधारणमें प्रचलित 'ऐलक' शब्दको क्यों का त्यों देना ही उचित समभा। इस प्रकार ऐलक शब्दका अर्थ नाममात्रका वस्त्र गरक श्रचेलक होता है और इसकी पुष्टि आ। समन्तभद्रके द्वारा ग्यारहवीं प्रतिमाधारीके लिए दिये गये 'चेलखगडधरः' पदसे भी होती है।

#### निष्कर्ष

उपर्युक्त सर्व विवेचनका निष्कर्ष यह है:-

श्चासक - उस व्यक्तिको कहा जाता था, जो कि मुनिदी चाके श्रायोग्य कुलमें या शुद्ध वर्णमें उत्पन्न होकर स्व-योग्य. शास्त्रोक, सर्वोच्च बतींका पालन करता था, एक वस्त्रको धारण करता था, पात्र रखता या श्रामेक घरोंसे मिल्ला लाकर श्रीर एक जगह बैठकर खाता था, वस्त्रादिका प्रतिलेखन रखता था, कैंची या उस्तरेसे शिरोमुंडन कराता था। इसके लिए वीरचर्था, श्रातापनादि योग करने श्रीर विद्धान्त प्रन्थ तथा प्रायश्चित्तशास्त्रके पहनेका नियेध था।

पेलक — मृत्यें 'अचेलक' पद नग्न पुनियोंके लिए प्रयुक्त होता था। पीछे जब नग्न पुनियोंके लिए निर्मन्य, दिनम्बर आदि शब्दोंका प्रयोग होने लगा, तब यह शब्द ग्यारहवीं प्रतिमा-धारक और नाममात्रका वस्न खंड धारण करनेवाले उत्कृष्ट आवकके लिए व्यवहृत होने लगा। इसके पूर्व ग्यारहवीं प्रतिमाधारीका 'भिक्षुक' नामसे व्यवहार होता था। इस भिक्षुक या ऐलकके लिए लँगोटी मात्रके आतिरिक्त सर्व वस्नोंके और पात्रोंके रखनेका निषेध हैं। साथ ही मुनियोंके समान खड़े-खड़े भोजन करने, केशलुख करने और मयूरिपिन्छका रखनेका विधान है। इसे ही विदानोंने 'ईपन्युनि' 'यति' आदि नामोंसे व्यवहार किया है।

समयके परिवर्त्तनके साथ श्रुद्धोंको दीचा देना बन्द हुन्ना, या श्रुद्धोंने जैनधर्म धारण करना बन्द कर दिया, तेरहवी शताब्दीसे लेकर इधर मुनिमार्ग प्रायः बन्द सा हो गया, धर्मशास्त्रके पठन-पाठनकी गुरू-परम्पराका विच्छेद हो गया, तब लोगोंने प्यारहवीं प्रतिमाके ही दो भेद मान लिये और उनमेंसे एकको क्षुल्लक श्रीर दूसरेको ऐलक कहा जाने लगा।

क्या ब्राजके उच्कितीन, ग्यारहवीं प्रतिमाधारक उत्कृष्ट भावकींकी 'क्षुल्लक' कहा जाना योग्य है ?

# प्रन्थ-विषय-सूची

|                                                |                  |                                  | •                    | गाथा नं०     |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| १पंगलाचरण और श्रावकधर्म प्ररूपण क              | रनेकी प्रतिज्ञा  | •••                              | •••                  | ?-3          |
| २ — देशविरतके ग्यारह प्रतिमास्थान              | ***              | ***                              | 444                  | ¥            |
| ३ प्रभ्यन्दर्शन कहनेकी प्रतिज्ञा               | • • •            |                                  | • • •                | ¥            |
| ४—सम्यग्दर्शनका स्वरूप                         |                  | * * *                            | • • •                | Ę            |
| पू आप्त आगम और पदार्थोंका निरूपण               |                  | • • •                            | 1 - 4                | 9            |
| ६ — आप्त अठारह दोषोंसे रहित होता है            | 114              | 4 4 9                            | ***                  | 3-2          |
| ७-सप्त तत्त्वोंका श्रद्धान करना सम्यक्त्व      | है               |                                  | ***                  | १०           |
| ८जीवोंके भेद-प्रभेद                            | ***              |                                  |                      | 88-68        |
| ६-जीवोंके आयु, कुल-कोडि, योनि, मार्गण          | ा, गुरास्थान     | आदि जाननेकी सूच                  | ना                   | <b>શ્</b> પૂ |
| १० — अजीव तत्त्वका वर्णन                       | • • •            |                                  | ***                  | १६           |
| <b>११—</b> गुद्यलके स्कन्ध, देश, प्रदेश और परम | । णुरूप चार      | भेदोंका स्वरूप-वर्णन             |                      | १७           |
| १२ —पुद्गलके बादर, सूक्ष्म आदि छह भेदो         | का वर्णन         | * * 4                            | • • • •              | १८           |
| १३ — प्राकाश आदि चार अरूपी द्रव्योंका व        | र्णन             | ***                              | ***                  | १६-२१        |
| १४—द्रव्योंका परिणामीपना, मूर्त्तिकपना आ       | दिकी अपेक्षा     | विशेष वर्णन                      |                      | २४           |
| १५च्यञ्जनपर्याय और अर्थपर्यायका स्वरू          | प                | • • •                            | ***                  | રપૂ          |
| १६—चेतन और अचेतन द्रव्योंका परिणामी            | अपरिणामी         | आदिकी अपेक्षा वि                 | <i>श्लेषण</i>        | २६-३८        |
| १७ आस्रव तत्त्वका वर्णन                        | * * *            |                                  | ***                  | 38-80        |
| १८बन्धतत्त्व                                   |                  | ***                              | 4                    | ४१           |
| १६—संवरतस्व                                    | ***              | * ***                            | ***                  | ४२           |
| २० — निर्ज रातत्त्व                            | ***              | ***                              | •••                  | 84-88        |
| २१मोक्षतत्त्व                                  | •••              | •••                              | ***                  | ¥¥           |
| २२ निर्देश, स्वामित्व आदि छह अनुयोग ह          | द्वारोंकी अपेक्ष | ा जीव आदि तत्त्वीं <sup>वे</sup> | <b>म जाननेकी</b> सूच | बना ४६-४७    |
| २३सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंके नाम                 | • • •            | •••                              | •••                  | . 42         |

| २४-सम्यक्त्वके होनेपर संवैग आदि आठ गुएां          | विकेतया अन्य भी                 | गुणोंके होनेका     | वर्णन       | 8E-40        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| २५ - शुद्ध सम्यक्तव ही कर्मनिग्रहका कारण है       |                                 | ***                | ***         | પૂર          |
| २६ निःशङ्कित आदि आठ अंगोंमें प्रसिद्ध हाँ         | नेवाले महापुरुषोंने             | हे नगर, नाम अ      | ादिका वर्णन | પૂર-પૂર      |
| २७ - कीन जीव सम्यग्द्धि होता है ?                 |                                 | h + +              |             | પૂદ          |
| २८ —दार्शनिक श्रावकका स्वरूप                      | •••                             | ***                |             | પૂડ          |
| २६'पंच उदुम्बर फलोंके त्यामका उपदेश               |                                 | * * *              | ***         | ५्ट          |
| ३०मप्त व्यसन दुर्गति गमनके कारण हैं               |                                 | ***                | ***         | પ્રદ         |
| ३१ - इत व्यसनके दोषोंका विस्तृत वर्णन             | •••                             |                    | ***         | ६०-६६        |
| ३२मद्यव्यसनके दोषोंका ,, ,,                       | ***                             | •••                | •••         | 30-00        |
| ३३मधु सेवनके " " "                                |                                 | • • •              |             | ದಂದಕ         |
| ३४—मांस सेवनके ,, ,, ,,                           | ***                             | •••                | ***         | ದ್ವ-ದ        |
| ३५ बेश्या सेवनके ,, ,, ,,                         | •••                             | • • •              | • • •       | ವದ−೯३        |
| ३६ - आखेट बेलनेके ,, ,, ,,                        | ***                             | •••                | 444         | 58-800       |
| ३७ — चौरी करनेके ,, ,, ,,                         |                                 | • • •              | •••         | 805-868      |
| ३८—परदारा सेवनके दोषोंका ,, ,,                    | * * *                           | ***                | ***         | ११२-१२४      |
| ३६-एक-एक व्यसनके सेवन करनेसे कट्ट उठ              | <mark>ानेवा</mark> ले महान्भावं | का वर्णन           | • • •       | १२५-१३२      |
| ४० मप्त व्यगनसेवी रुद्रदत्तका उल्लेख              | •••                             | •••                | •••         | १३३          |
| ४१मप्त व्यसन सेवन करनेसे प्राप्त होनेवाले         | दुःखोंका वर्णन व                | रनेकी प्रतिज्ञा    |             | १३४          |
| ४२ ज्यसनसेवी नरकोंमें उतान्न होता है              | 4 1 2                           | 1                  | ***         | १३५-१३७      |
| ४३नरकोंकी उप्ण-वेदनाका वर्णन                      | • • •                           |                    | * * *       | १३८          |
| ४४नरकोंकी शीत-वेदनाका वर्णन                       | ***                             | •••                | * * 1       | 359          |
| ४५ —नरकोंमें नारकियोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले   | दुःखोंका विस्तृत                | वर्णन              | ***         | 339-089      |
| <b>४६</b> —तीसरी पृथिवी तक असुरकुमारों द्वारा पूर | र्व <b>वैर</b> स्मरण कर         | कर नारकियों        | ना परस्पर ल | ड़ाना १७०    |
| ४७सातों पृथिवियोके नरक-विलोंकी संख्या             | ***                             |                    | ***         | १७१          |
| ४८—सातों पृथिवियोंके नारिकयोंकी जघन्य औ           | र उत्कृष्ट आय्क                 | ा वर्णन            | • • •       | १७२-१७६      |
| ४६ व्यमन सेवनके फलसे तियंगितमें प्राप्त ह         | -                               |                    |             | १७७-१८२      |
| पूर्वव्यसन सेवनके फलसे नीच, विकलांग, दरि          | ।द्र और क्टुम्बही               | न मनुष्य होकर      | अनेक        |              |
| प्रकारके दुःच भोगता है                            | ***                             | ***                | • • •       | १८३-१६०      |
| पूर-ज्यमन सेवनके फलसे भाग्यवश देवींमें उत्पन्     | प्रहोनेपर भी देव-               | द्रगंतिके द स्वोंक | ो भोगता है  |              |
| पूर-ज्यसन सेवनका फल चतुर्गति रूप संसारमें         |                                 | •••                |             | २०४          |
| पूर-पंच उद्म्बर और मप्त व्यसनके सेवनका            | -                               | सम्यक्त्वी जीव     | ही          | •            |
| दार्शनिक श्रावक है                                | 10 <b>6</b> 8                   | •••                | • • •       | २०५          |
| पुरवनी श्रावकके स्वरूप वर्णनकी प्रतिज्ञा          | * * *                           |                    | ***         | २०६          |
| ५५ —दितीय प्रतिमास्थानमें १२ वृतोंका निर्देश      |                                 | • • •              |             | २०७          |
| <b>५६ —</b> पाँच अणुबृतोका नाम निर्देश            | * * *                           | ***                |             | २०द          |
| पू७अहिसाणुवृतका स्वरूप                            | • • •                           | • • •              |             | २०६          |
| <b>५</b> ८—सत्याण् वृतका स्वरूप                   |                                 | •••                |             | 280          |
| <b>५६</b> अचीर्याणुवृतका स्वरूप                   |                                 | •                  |             | <b>२१</b> १  |
| ६० त्रह्मचर्माणुवृतका स्वरूप                      |                                 | ***                | ***         | *\``<br>*\\$ |
| ६१ -परिग्रह-परिमाणाणुबनका स्वरूप                  | ****                            | ***                | ***         | . 213        |

|                                                                     | प्रमथ-विषय-सुन     | fir .              |            | ĘĠ                                      |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|
| •                                                                   | ar arrange of      | •                  |            |                                         |
| २प्रथम गुराष्ट्रतका स्वरूप                                          | •••                | •••                | • • •      | २१४                                     |
| ६३ — द्वितीय गुणवृतका स्वरूप                                        | ***                | •••                |            | રશ્પૂ                                   |
| ४ — तृतीय गुरावृतका स्वरूप                                          | ***                | •••                | •••        | . २१६                                   |
| ६५ —भोगविरतिनामक प्रथम शिक्षावृतक।                                  | स्वरूप             | •••                | •••        | २१७                                     |
| ६ — परिभोगविरति नामक द्वितीय शिक्षा                                 |                    | • • •              | ***        | २१⊏                                     |
| ७ —अतिथिसंविभागनामक तृतीय शिक्षा                                    | वृतमें पांच अधिका  | रोंका वर्णन        | •••        | २१६-२२०                                 |
| ६८—तीन प्रकारके पात्रोंका वर्णन                                     |                    | • • •              | •••        | <b>२२१</b> –२२२                         |
| ६ — कुपात्र और अपात्रका स्वरूप                                      |                    | ***                | • • •      | २२३                                     |
| ९०—दातारके सप्तगुणोंके नाम                                          |                    | •••                |            | २२४                                     |
| <b>७१—नवधा भिनतके नाम और उनका रू</b>                                | वरूप               | •••                |            | २२ <b>५</b> –२३२                        |
| ९२ —दातब्य पदार्थीमें चार प्रकारके दान <sup>्</sup>                 | का उपदेश           | , ,,,              |            | २३३-२३८                                 |
| ९३दानके फलका सामान्य वर्णन                                          |                    | •••                | ***        | २३६-२४३                                 |
| ७४ दानके फलका विस्तृत वर्णन                                         | • • •              | ***                | * * *      | 288-268                                 |
| ७५दश प्रकारके कल्पवृक्षोंका स्वरूप-व                                | र्णन               | 4 <b>9</b> 4       | •••        | २५०२५७                                  |
| <b>७६ — भोगभ्</b> मियाँ जीवोंको आयु, काय अ                          |                    | •••                | •••        | २५्द-२६०                                |
| )<br>७७ — कुभोगभूमियाँ जीवोंके आहार और                              |                    | ***                | •••        | २६१                                     |
| =भोगभूमियाँ जीवोंके शरीर-कला आ                                      | -                  | •••                | *          | २६२-२६४                                 |
| 9६सम्यग्दृष्टि और वृती श्रावकके दान                                 |                    | र्गवामी देवोंमें उ |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| दित्र्य सुलोकी प्राप्ति है।                                         |                    | ***                |            | २६५-२६६                                 |
| २० —दानके फलसे ही मनुष्य मांडलिक,                                   | राजा. चक्रवर्ती अ  | ादि महान पदोंब     | ते प्राप्त | 110 111                                 |
| होकर अन्तमें निर्वाण प्राप्त करत                                    |                    |                    |            | २६७-२६६                                 |
| १ —अतिथिसंविभागवृतका उपसहार                                         |                    |                    | • • •      | 700                                     |
| २२ — सत्लेखना नामक चतुर्थ शिक्षावृतक।                               | ਾ ਬਗੰਜ<br>-        | * * *              | * * *      | २७१–२७२                                 |
| ३—वृतप्रतिमाका उपसंहार और सामा                                      |                    | की पतिज्ञा         | 4 . 4      | २७३                                     |
| -२—मृत्यनात्ताताः उपत्रहार जार तानाः<br>-४—सामायिकप्रतिमाका स्वस्त् | विकास समिति संस्था | ING METHER         | ***        |                                         |
| -४—प्रोषधप्रतिमाका स्वरूप                                           | • • •              | ***                | * * *      | <i>३७४–२७६</i><br>०≂ <i>ऱ</i>           |
| -६-—जत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी विवि                                     | * * *              | 6 0 1              | ***        |                                         |
| २९ उत्हर्य्य प्रोपधीपवासकी विधि                                     |                    | • • •              | ***        | २८१-२८ <u>६</u>                         |
| .उ—नष्यम प्राप्यापयासका विधि<br>ःदः —जधन्य प्रोषधोपत्रासकी विधि     | * * *              | • • •              | • • •      | १८०–२६१                                 |
| ६प्रोषधापवासके दिन त्याज्य कार्योक                                  | • • •              | 4 0 0              | • • •      | २६२                                     |
|                                                                     |                    |                    | ***        | १८३                                     |
| ०—शेष प्रतिमाओंके कथन करनेकी प्र                                    | तज्ञा              | * * *              | * * *      | 788                                     |
| १—सचित्तत्याग प्रतिमाका स्वरूप                                      | * * *              |                    | ***        | २६५                                     |
| २—रात्रिभुक्तित्याग ,, ,,                                           |                    | • • •              | ***        | ' २६६                                   |
| ३— ब्रह्मचर्यप्रतिमाका ,,                                           | ***                |                    | ***        | ७३६                                     |
| ४—आरम्भत्यागप्रतिमा ,,                                              | ***                | ***                | • • •      | ₹85                                     |
| ५—परिग्रहत्यागप्रतिमा ,,                                            | •••                | • • •              | ***        | 335                                     |
| ६ — अनुमतित्यागप्रतिमा ,,                                           | ***                | * * *              | • • •      | ३००                                     |
| ७उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके दो भेदोंका ।                                |                    | • • •              | •••        | ३०१                                     |
| —उद्दिष्टत्यागप्रतिमाके प्रथम भेदका                                 | •                  |                    | ***        | ३०२-३१०                                 |
| ६ उददिण्डत्यागप्रतिमाके द्वितीय भेदन                                | रा वर्णन           |                    |            | 399                                     |

| १००श्रावकोंको किन-किन कार्योंके करनेक         | ा अधिकार न    | हीं है            | ***          | 3 2 2             |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| १०१ग्यारहवीं प्रतिमाका उपसंहार                | * * *         | ***               |              | ३१३               |
| १०२—निशिभोजनके दोषोंका वर्णन                  | •••           | •••               | •••          | ३१४-३१७           |
| १०३ —निशिभोजनके परित्यागका उपदेश              | ***           | • • •             |              | ३१⊏               |
| १०४ - श्रावकोंको विनय, वैयावृत्त्य, कायक्ले   | श और पूजन     | ा-विधान यथाशक्तित | करनेका उप    | देश ३१६           |
| १०५ — विनयके पाँच भेद                         | *4.5          |                   | * * •        | ३२०               |
| १०६ — दर्शनिवनयका स्वरूप                      | • • •         | ***               | •••          | ३२१               |
| १०७—ज्ञानविनयका "                             | •••           | *-*               | •••          | ३२२               |
| १०८—चारित्रविनयका " …                         | ***           | • • •             | ***          | ३२३               |
| १०६—तपविनयका ,,                               | ***           | • • •             | ****         | ३२४               |
| ११०—उपचारविनयके तीन भेद                       | •••           | ***               | • • •        | ३२५               |
| १११—मानसिक उपचार विनयका स्वरूप                | • • •         | ***               | •••          | ३२६               |
| ११२ — वाचितक उपचार विनयका "                   | • • •         | * * *             | ***          | ३२७               |
| ११३ —कायिक उपचार विनयका़ "                    | ***           | • • •             | ***          | ३२⊏-३३०           |
| ११४ — उपचार विनयके प्रत्यक्ष परोक्षभेद        | •••           | ***               | * * *        | ३३१               |
| ११५—विनयका फल                                 | • • •         | ***               | • • •        | ३३२-३३६           |
| ११६ —वैयावृत्त्य करनेका उपदेश                 |               | 4 = 4             | * * *        | ३३७-३४०           |
| ३१७   वैयावृत्य करनेसे निःशंकित-संवेग आ       | दिगुणोंकी प्र | गप्ति होती है     |              | ३४१               |
| ११⊏—वैयावृत्य करनेवाला तप, नियम, शीः          | -             |                   |              |                   |
| आदि सब कुछ प्रदान करता है                     |               |                   | * * 4        | ३४२               |
| ११६ —वैयावृत्त्य करनेसे इहलौकिक गुराोंका      | लाभ           | * * *             | ***          | ₹85 <b>-</b> \$88 |
| १२०—वैयावृत्त्य करनेसे परलोकमें प्राप्त होत   | नेवाले लाभी   | का वर्णन          | ***          | ३४५-३४६           |
| १२१—वैयावृत्य करनेसे तीर्थं क्कर पदकी प्रा    |               | ***               | * * *        | ३४७               |
| १२२—वैयावृत्त्यके द्वारा वसुदेवने कामदेवका    | पद पाया       | ***               | ***          | ३४⊏               |
| १२३ — वैयावृत्य करनेसे वासुदेवने तीर्थं द्धार | नामकर्मका ब   | न्ध किया          | * * *        | 385               |
| १२४—वैयाव त्यको परम भक्तिसे करनेका उ          |               | 449               | * 4 *        | ३५०               |
| १२५ —आचाम्ल, निविकृति, एकस्थान आदि            | कायक्लेश व    | रनेका उपदेश       | * ( )        | ३५१-३५२           |
| १२६ — पंचमी बतका विधान                        |               | * * *             | ***          | ३५३-३६२           |
| १२७ —रोहिणी वतका विधान                        |               | a 6 th            | ***          | ३६३–३६५           |
| १२८—अश्विनी वृतका विघान                       | ***           |                   | •••          | ३६६३६७            |
| १२६सील्य सम्पत्ति जतका विधान                  |               | ***               | <b>6 % 4</b> | ३६=-३७२           |
| १३०—नंदीश्वरपंक्ति क्रतका विधान               | • • •         | 4 3 4             | •••          | ३७३–३७५           |
| १३१विमानपंक्ति क्रतका विधान                   | ***           |                   |              | ३७६-३७८           |
| १३२ —कायक्बेंशका उपसंहार                      |               | 4 4 4             | •••          | 308               |
| १३३पूजन करनेका उपदेश                          |               | 4.00              | ***          | ३८०               |
| १३४पूजनके छह भेद                              |               | ***               |              | ३८१               |
| १३५ — नामपूजाका स्वरूप                        | •••           | •••               | ***          | ३८२               |
| १३६ — स्थापना पूजाके दो भेदोंका वर्णन         |               | . 4 8             | ***          | ₹=₹-₹=४           |
| १३७ — इस हुंडावसर्पिणी कालमें असद्भावस्था     | पिनाका निषे   | घ                 |              | ३द्ध्य            |
| १६८ सद्भावस्थापनामें कारापक आदि पांच          |               |                   | ***          | ३⊏६               |
|                                               |               |                   |              |                   |

| १३६कारापकका स्वरूप        | ***                 | ***             | •••               | •••         | ३८७                      |
|---------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| १४०इन्द्रका स्वरूप        |                     | •••             | ***               | •••         | 3======                  |
| १४१प्रतिमाका स्वरूप       |                     |                 | •••               | •••         | 3€0                      |
| १४२-सरस्वती या श्रुतदेवी  | <b>ही स्थापनाका</b> | विधान           | • • • •           | •••         | 935                      |
| १४३-अथवा पुस्तकोंपर जि    |                     |                 | जाहै              | •••         | ३६२                      |
| १४४-प्रतिष्ठा विधिका विस  | तृत वर्णन           | •               |                   | ***         | 384-836                  |
| १४५ -स्थापना पूजनके पाँच  | वें अधिकारके        | अन्तमें कहनेका  | निर्देश           | •••         | ४४७                      |
| १४६ द्रव्यपूजाके स्वरूप औ | र उसके सन्दि        | ति आदि तीन      | भेदोंका वर्णन     | • • •       | <b>ሄሄ</b> =- <b>ሄ</b> ዟ१ |
| १४७क्षेत्रपूजाका स्वरूप   |                     |                 | * * *             | • • •       | ४५२                      |
| १४८कालपूजाका स्वरूप       |                     | • • •           |                   | •••         | ४५३-४ <b>५५</b>          |
| १४६-भावपूजाका स्वरूप      |                     | ***             | ***               | •••         | ४५६–४५७                  |
| १५०पिण्डस्य, पदस्थ, रूप   | स्य और रूपा         | तीत ध्यान भी    | भावपूजाके ही अर   | त्तर्गत हैं | ४५८                      |
| १५१पिण्डस्थ ध्यानका वि    | स्तृत वर्णन         | ***             | * * *             | ***         | ४५६-४६३                  |
| १५२ पदस्थ ध्यानका स्वस    | :प                  | •••             | 4 • •             | • • •       | 888                      |
| १५३ रूपस्य ध्यानका विस्त  | नृत वर्गांन         |                 |                   | ***         | ४६५-४७५                  |
| १५४ रूपातीत ध्यानका स्व   | <b>ा</b> रूप        |                 | • • •             | •••         | ४७६                      |
| १५५—भावपूजाका प्रकारान्त  | रसे वर्णन           | ***             | * * *             | •••         | ४७७                      |
| १५६छह प्रकारकी पूजनक      | ा उपमंहार <b>अं</b> | रि प्रतिदिन श्र | विकको करनेका उ    | उपदेश       | ४७८                      |
| १५७पूजनका विस्तृत फल      |                     |                 | ***               | •••         | ४७६-४६३                  |
| १५.८—धनियाके पत्ते बरावर  | : जिनभवन ब          | ानाकर सरसोंके   | बराबर प्रतिमा स   | थापनका फल   | ु ४८१                    |
| १५६वड़ा जिनमन्दिर और      | वडी जिनप्र          | तेमाके निर्माण  | ना फल             | •••         | ४⊏२                      |
| १६० - जलसे पूजन करनेका    | फल                  | * * *           | * * *             | 4 4 4       | ४⊏३                      |
| १६१-चन्दनसे पूजन करनेक    | ा फल                | 4 4 4           | ***               | • • •       | ४८३                      |
| १६२-अक्षतसे पूजन करनेक    | ा फल                |                 | ***               |             | ४८४                      |
| १६३पुष्पसे पूजन करनेका    | फल                  |                 | * * *             | * * *       | ४८५                      |
| १६४नैवेद्यसे पूजन करनेक   | ा फल                |                 |                   | • • •       | ४८६                      |
| १६५ —दीपसे पूजन करनेका    | फल                  |                 |                   | * * *       | 87.0                     |
| १६६—धूपसे पूजन करनेका     | पत्ल                | 4.4.4           |                   | ***         | 855                      |
| १६७-फलसे पूजन करनेका      | फल                  |                 | 4 * *             | ***         | ४८८                      |
| १६⊏—घंटा दानका फल         | ****                | <b>p</b> 1      | • • •             | ***         | 328                      |
| १६६ — छत्र दानका फल       | 4 4 5               | * * *           |                   | •••         | 850                      |
| १७०-चामरदानका फल          | * * *               | ***             | ***               | • • •       | 860                      |
| १७१जिनाभिषेकका फल         | * * *               |                 | ***               | ***         | 838                      |
| १७२-ध्वजा, पताका चढ़ान    | काफल                |                 |                   |             | ४६२                      |
| १७३-पूजनके फलका उपसं      | हार                 |                 |                   | •••         | ४६३                      |
| १७४-श्रावक धर्म धारगा     | करनेका फल           | स्वर्गलोकमें उर | पत्ति है, वहाँ उर | पन्न होकर   |                          |
| वह क्या देखता, सोच        | ता और बार           | वरण करता है,    | इसका विशद वर्ण    | न           | 868-4°=                  |
| १७५ स्वर्ग लोककी स्थिति   |                     |                 |                   |             | ५०६                      |
| १७६ वह मनुष्य भवके श्रे   |                     |                 |                   |             |                          |
| दीक्षित होकर अणि          | _                   |                 |                   |             | प्र०-प्र३                |
| १०                        |                     |                 |                   |             |                          |

| १७७—पुनः ध्यानारूढ़ होकर अपूर्वकरएा आदि गुरगस्थान चढ़ता हुआ कर्मोकी स्थिति-   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| खंडन, अनुभाग खंडन आदि करता और कर्म प्रकृतियोंको क्षपाता हुआ चार               |                               |
| घातिया कर्मोका क्षय करके केवल ज्ञानको प्राप्त करता है                         | પ્ર૧૪–પ્ર૨પ                   |
| १७८—वे केवली भगवान् नवकेवललब्धिसे सम्पन्न होकर अपनी आयु प्रमाेश               |                               |
| धर्मोपदेश देते हुए भूमण्डलपर विहार करते हैं                                   | प्र <b>२६</b> -प्र <b>२</b> ट |
| १७६-पुनः जिनके आयुकर्म-सदृश शेष कर्मोकी स्थिति होती है, वे समृद्धात किये विन  | ा ही                          |
| निर्वाणको प्राप्त होते हैं                                                    | प्रयम्-प्रस                   |
| १८० —शेष केवली समुद्धात करते हुए ही निर्वारणको प्राप्त होते है                | પ્રસદ                         |
| १८६१ — केविल समुद्धात किसके होता है और किसके नहीं ?                           | भूदे०                         |
| १८२-केबलि समुद्धानके दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, इन चार अवस्थाओंका वर्णन     | <b>र ५३१-५३</b> २             |
| १⊏३—योगनिरोघ कर अयोगिकेवली होनेका वर्णन                                       | <b>५३३-५३</b> ४               |
| १८४अयोगिकेवलींके द्विचरम समयमें बहत्तर और चरम समयमें तेरह प्रकृतियोंके        |                               |
| क्षयका और लोकाग्र पर विराजमान होनेका वर्णन                                    | પૂર્યૂપૂર્દ                   |
| १८५ — सिद्धांके आठ गुणोंका और उनके अनुपमका सुखका वर्णन                        | <b>५३७-५३८</b>                |
| १८६श्रावकव्रतोंका फल तीसरे, पाँचवें या सातवें आठवें भवमें निर्वाण-प्राप्ति है | ५३६                           |
| १८७ ग्रन्थकारकी प्रशस्ति                                                      | <b>५४०-५</b> ४७               |

## सिरि वसुणंदि आइरियविरइयं उवासयज्भयणं

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

सुरवङ्गतिरीष्ठमणिकिरणवारिधाराहिसित्तपथकमलं । वरसवलिमलकेवलपयासियासेसतस्वर्धं ॥१॥ सायारी गायारी भवियाणं जेग् देसिश्रो धम्मो । गमिऊग नं जिग्निंदं सावयधम्मं परूवेमो ॥२॥

देवेन्द्रोंके मुकुटोंमें लगी हुई मणियोंकी किरणरूपी जलघारासे जिनके चरण-कमल अभिषिक्त हैं, जो सर्वोत्कृष्ट निर्मल केवलज्ञानके द्वारा समस्त तत्त्वार्थको प्रकाशित करनेवाले हैं और जिन्होंने भव्य जीवोंके लिए श्रावकधर्म और मुनिधर्मका उपदेश दिया है, ऐसे श्री जिनेन्द्रदेवको नमस्कार करके हम (वसुनन्दि) श्रावकधर्मका प्ररूपण करते हैं ॥१-२॥

> विउत्तिगिरि'पञ्चणु णं **इंदभूइणा सेणियस्स जह** सिट्ठं। तह गुरुपरिवाडीणु भिणिज्जमाणं णिसामेह ॥३॥

विपुलाचल पर्वतपर (भगवान् महावीरके समवसरणमें) इन्द्रभूति नामक गौतम गणधरने विम्बसार नामक श्रेणिक महाराजको जिस प्रकारसे श्रावकधर्मका उपदेश दिया है उसी प्रकार गुरु-परम्परासे प्राप्त वक्ष्यमाण श्रावकधर्मको, हे भव्य जीवो, तुम लोग सुनो ॥३॥

> दंसण्-वय-सामाइय-पोसइ-सचित्त-राइ भले य। बंभारंभ - परिगाह-धणुमण्-डहिट-देसचिरयम्मि ॥४॥

देशविरति नामक पंचम गुणस्थानमें दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोषध, सचित्तत्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचर्य, आरम्भत्याग, परिग्रहत्याग, अनुमित्तत्याग और उद्दिष्टत्याग, ये ग्यारह स्थान (प्रतिमा, कक्षा या श्रेणी-विभाग) होते हैं ॥४॥

एयारस ठाणाइं सम्मत्तविविज्ञयस्त जीवस्त । जम्हा ग्र संति तम्हा सम्मत्तं सुग्रह बोच्कामि ॥५॥

उपर्युक्त ग्यारह स्थान यतः (चूंकि) सम्यक्त्वसे रहित जीवके नहीं होते हैं, अतः (इसलिए) मैं सम्यक्त्वका वर्णन करता हूं, सो है भव्य जीवो, तुम लोग सुनो ॥५॥

१ ध. जुमलं। २ द. जिणेण । ३ झ. द. इरि । ४ द. ध. राय ।

#### श्रतागमतस्वाणं जं सद्दहणं सुखिम्मलं होह्। संकाहदोसरहियं तं सम्मत्तं सुखेयच्वं ॥६॥

आप्त (सत्यार्थ देव) आगम (शास्त्र) और तत्त्वोंका शंकादि (पच्चीस) दोष-रहित जो अतिनिर्मल श्रद्धान होता है, उसे सम्यक्त्व जानना चाहिए ।।६।।

> न्नसा दोसविमुक्को पुन्नापरदोसक्जियं वयसा । तक्वाइं जीवद्वाहर्याहं समयम्हि णेयासि ॥७॥

आगे कहे जानेवाले सर्व दोषोंसे विमुक्त पुरुषको आप्त कहते हैं। पूर्वापर दोषसे रहित (आप्तके) वचनको आगम कहते हैं और जीवद्रव्य आदिक तत्त्व हैं, इन्हें समय अर्थात् परमागमसे जानना चाहिए ॥७॥

छुह-तयहां भय-दोसो राश्रो मोहो जरा रूजा चिंता। मिच्चूं लेखो सेखो खरइ मद्यो विम्ह्यो जम्मं ॥६॥ खिहा तहा विसायो दोसा एएहिं विज्ञित्रो श्रता। वयस्यं तस्स पमाणं 'संतथ्यपरूवयं जम्हा॥९॥

क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, खेद, स्वेद (पसीना), अरित, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विधाद, ये अट्ठारह दोप कहलाते हैं, जो आत्मा इन दोषोंसे रिहत है, वही आप्त कहलाता है। तथा उसी आप्तके वचन प्रमाण हैं, वयोंकि ये विद्यमान अर्थके प्ररूपक हैं।।८-९।।

जीवाजीवासव-बंध-संबरो गिज्जरा तहा मोक्सो। एयाई सत्त तन्चाई सद्द हंतरस्र सम्मतं॥१०॥

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संबर, निर्जराऔर मोक्ष, ये सात तत्त्व कहलाते हैं और उनका श्रद्धान करना सम्यक्त्व कहलाता है ॥१०॥

### जीवतत्त्व-वर्णन

सिद्धा संसारस्था दुविहा जीवा विगोहिं परग्यता। श्रसरीरा णंतचउद्वयं श्रिग्या श्रिम्बुदा सिद्धा ॥११॥

सिद्ध और संसारी, ये दो प्रकारके जीव जिनेन्द्र भगवान्ने कहे हैं। जो शरीर-रहित हैं, अनन्त-चतुष्टय अर्थात् अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यसे संयुक्त हैं तथा जन्म-मरणादिकसे निर्वृत्त हैं, उन्हें सिद्ध जीव जानना चाहिए ॥११॥

> संसारत्था दुविहा थावर-तसभेयत्री मुखेयन्वा। पंचविह थावरा खिदिजलगिगवाऊ, वस्फ्फह्सो ॥१२॥

स्थावर और त्रसके भेदसे संसारी जीव दो प्रकारके जानना चाहिए । इनमें स्थावर जीव पांच प्रकारके हैं-पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक ॥१२॥

पञ्जत्तापञ्जत्ता बायर-सुहुमा गिगोय गिल्लियरा । पत्तेय-'पद्गटिवरा थावरकाया सगोयविहा ।।१३।।

पर्याप्त-अपर्याप्त, बादर-सूक्ष्म, नित्यनिगोद-इतरनिगोद, प्रतिष्ठितप्रत्येक और अप्रतिष्ठितप्रत्येकके भेदसे स्थावरकायिक जीव अनेक प्रकारके होते हैं।।१३।।

१ व. दिवाइं। २ घ. तम्हा। ३ व. मच्चुस्तेम्रोलेम्रो। ४ घ. सुत्तत्थ। ५ घ. सब्दहणं। ६ घ.-रुठपणिया। ७ घ. भेदवो। = ऋ. घ. पयटिठपरा।

वि-ति-चउ-पंचित्रियमेयको तसा चउन्तिहा सुर्वेपन्ना । परजित्यरा सरिक्यरमेयको हुति बहुमेया ॥१४॥

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रियके भेदसे त्रसकायिक जीव चार प्रकारके जानना चाहिए। ये ही त्रस जीव पर्याप्त-अपर्याप्त और संज्ञी-असंज्ञी आदिक प्रभेदोंसे अनेक प्रकारके होते हैं।।१४।।

बार-कुल-जोखि-सम्गय-गुष्य-जीबुवधो<sup>र</sup>ग-पाय-सण्याहि । याज्ज्य जीवदब्वं सद्दह्यं हो**ह का**यम्बं ॥१४॥

आयु, कुल, योनि, मार्गणास्थान, गुणस्थान, जीवसमास, उपयोग, प्राण और संज्ञा के द्वारा जीवद्रव्यको जानकर उसका श्रद्धान करना चाहिए ॥१५॥ (विशेष अर्थके लिए परिशिष्ट देखिये)

### अजीवतत्त्व-वर्णन

दुविहा त्रजीवकाया उर्क्सवियो रे स्वरूवियो सुयोयन्या । संधा देस-पएसा स्रविभागी रुवियो चतुषा ॥१६॥ संघर्ल सुयोहि संधं सद्धं देसो पएसमद्धं। परमाण् त्रविभागी पुग्गलदृष्वं जिल्लुहिट्ठं॥१७॥

अजीवद्रव्यको रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका जानना चाहिए । इनमें रूपी अजीवद्रव्य स्कंध, देश, प्रदेश और अविभागीके भेदसे चार प्रकारका होता है । सकल पुद्गलद्रव्यको स्कंध, स्कंधके आधे भागको देश, आधेके आधेको अर्थात् देशके आधेको प्रदेश और अविभागी अंशको परमाणु जानना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है ॥१६-१७॥

पुढती जलं च छाया चउरिंदियविसय-कम्म-परमाण् । भ्रह्यूलयूलयूलं सुहुमं सुहुमं च श्रह्महमं ॥१८॥

अतिस्थूल (बादर-बादर), स्थूल (बादर), स्थूल-सूक्ष्म, सूक्ष्म-स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म-सूक्ष्म, इस प्रकार पृथिवी आदिकके छः भेद होते हैं।। (इन छहोंके दृष्टान्त इस प्रकार हैं—पृथिवी अतिस्थूल पुद्गल है। जल स्थूल है। छाया स्थूल-सूक्ष्म है। चार इन्द्रियोंके विषय अर्थात् स्पर्श, रस, गंध और शब्द सूक्ष्म-स्थूल हैं। कर्म सूक्ष्म हैं और परमाणु सूक्ष्म-सूक्ष्म हैं।।१८।।

चउविद्दमरूविद्व्वं धम्माधम्मंबराणि कालो य । गङ्ग-ठाणुग्गहण्डक्ल्याणि तह वहर्षांगुखो य ॥१९॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये चार प्रकारके अरूपी अजीवद्रव्य हैं। इनमें आदिके तीन क्रमशः गतिलक्षण, स्थितिलक्षण और अवगाहनलक्षण वाले हैं तथा काल वर्तनालक्षण है।।१९॥

१ व. ग्रोय । २ घ. रूविणोऽरूविणो । ३. व. घ. मुणेहि । ४ चकारात् 'सृहुमथूलं' ग्राह्मम् । ५ मृद्रित पुस्तकमें इस गायाके स्थानपर निम्न दे। गायाएं पाई जाती हैं—

ग्रहयूलयूलयूलं यूलं सृहुमं च सृहुमयूलं च। सृहुमं च सृहुम सृहुमं घराइयं होइ छह्मेयं।।१८॥ पुढवी जलं च छाया चर्डारिस्यिक्सिय कम्मपरमाणू। छन्विहमेयं भणियं पुग्गलदम्बं जिणिदेहिं॥१९॥

ये दोनों गायाएं गोर जीवकांडमें कमकः ६०२ ग्रीर ६०१ नं० वर कुछ शस्त्रभेदके साथ पाई जाती हैं। ६ भ. म. म. मला०। परमत्थो बवहारो दुविहो कालो जिसेहिं परमातो । स्रोयायासपएसट्ठियासावो सुक्सकासस्स ॥२०॥ गोससमयस्स एए कारसभूया जिसेहि सिहिट्टा। सीदासागदभूसो ववहारो संतसमस्रो य ॥२१॥

जिनेन्द्र भगवान्ने कालद्रव्य दो प्रकारका कहा है-परमार्थकाल और व्यवहारकाल । मुख्यकालके अणु लोकाकाशके प्रदेशोंपर स्थित हैं। इन कालाणुओंको व्यवहारकालका कारणभूत जिनेन्द्र भगवान्ने कहा है। व्यवहारकाल अतीत और अनागत-स्वरूप अनन्त समयवाला कहा गया है।।२०-२१।।

#### परिकामि-जीव-मुत्ताइएहि काऊक दव्वसब्भावं। जिक्कवयक्मसुसरंतेहि थिरमइ होइ कायव्वा॥२२॥

परिणामित्व, जीवत्व और मूर्त्तत्वके द्वारा द्रव्यके सद्भावको जानकर जिन भगवान्के वचनोंका अनुसरण करते हुए भव्य जीवोंको अपनी बुद्धि स्थिर करना चाहिए ॥२२॥

परिकामि जीव मुत्तं सपएमं एयिकत किरिया य । विक्वं कारक्षकता सक्वगदमियरिह अपवेसी ॥२३॥ भूति ० ५ ५ ५ दुण्या व एयं एयं पंच य तिय एय दुण्या चउरो य । पंच य एयं एयं मूलस्स य उत्तरे योयं ॥२४॥

उपर्युक्त छह द्रव्यों में से जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य परिणामी हैं। एक जीवद्रव्य चतन है और सब द्रव्य अचेतन हैं। एक पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है और सब द्रव्य अमूर्तिक हैं। जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश ये पांच द्रव्य प्रदेशयुक्त है, इसीलिए बहुप्रदेशी या अस्तिकाय कहलाते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीन द्रव्य एक-एक (और एक क्षेत्रावगाही) हैं। एक आकाशद्रव्य क्षेत्रवान् हैं, अर्थात् अन्य द्रव्योंको क्षेत्र (अवकाश) देता है। जीव और पुद्गल, ये दो द्रव्य कियावान् हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य नित्य हैं, (क्योंकि, इनमें व्यंजनपर्याय नहीं है।) पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये पांच द्रव्य कारण-रूप हैं। एक जीवद्रव्य कर्ता है। एक आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है। ये छहीं द्रव्य एक क्षेत्रमें रहनेवाले हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरेमें प्रवेश नहीं है। इस प्रकार छहों मूलद्रव्योंके उपर्युक्त उत्तर गुण जानना चाहिए।।२३-२४।।

#### सुदुमा श्रवायविसया खराखङ्गो श्रत्थपञ्जया दिट्ठा । वंजगापञ्जाया पुगा श्रृता गिरगोयरा चिरविवस्था ॥२५॥

पर्यायके दो भेद हैं-अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय। इनमें अर्थपर्याय सूक्ष्म हैं, अवाय (ज्ञान) विषयक है अतः शब्दसे नहीं कही जा सकती हैं और क्षण-क्षणमें बदलती हैं। किन्तु व्यंजनपर्याय स्थूल है, शब्द-गोचर हैं अर्थात् शब्दसे कही जा सकती हैं और चिरस्यायी हैं। १५।।

१ व्यवहारकालस्य ।

#### परियामजुदो जीभो गङ्गमजुद्दलंभभो असंदेही। तह पुरगतो य पाहबापहुद्द-परिवासदंसवा कार्ड ।।२६॥

जीव परिणामयुक्त अर्थात् परिणामी है, वर्योकि उसका स्वर्ग, नरक आदि गतियों में नि:सन्देह गमन पाया जाता है। इसी प्रकार पाषाण, मिट्टी आदि स्थूल पर्यायों के परिणमन देखे जाने से पुद्गलको परिणामी जानना चाहिए ॥२६॥

#### वंजगापरिगाइविरहा धम्मार्शश्चा हवे श्रपरिगामा। श्रक्षपरिगाममासिय सब्वे परिगामिगो श्रक्षा ॥२७॥

धर्मादिक अर्थात् धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, ये चार द्रव्य व्यंजनपर्यायके अभावसे अपरिणामी कहलाते हैं। किन्तु अर्थपर्यायकी अपेक्षा सभी पदार्थ परिणामी माने जाते हैं, क्योंकि अर्थपर्याय सभी द्रव्योंमें होती हैं।।२७।।

#### जीवो हु जीवद्व्वं एक्कं चित्र चेयणाचुया सेसा। मुत्तं पुग्गास्नद्व्वं रूबादिविलोयणा ण सेसाणि ॥२८॥

एक जीवद्रव्य ही जीवत्व धर्मसे युक्त है, और शेष सभी द्रव्य चेतनासे रहित हैं। क एक पुद्गलद्रव्य ही मूर्तिक है, क्योंकि, उसीमें ही रूप, रसादिक देखे जाते हैं। शेष समस्त द्रव्य अमूर्तिक हैं, क्योंकि, उनमें रूपादिक नहीं देखे जाते हैं।।२८।।

### सपण्स पंच कालं मुत्तूण पण्ससंख्या योगा। प्रपण्सी खलु कासी पण्सबंधच्चुदी जम्हा॥२९॥

कालद्रव्यको छोड़कर शेष पांच द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए; क्योंकि उनमें प्रदेशोंका संचय पाया जाता है। कालद्रव्य अप्रदेशी है, क्योंकि, वह प्रदेशोंके बंध या समूहसे रहित है, अर्थात् कालद्रव्यके कालाणु भिन्न भिन्न ही रहते हैं।।२९।।

#### धम्माधम्मागासा एगसरूवा पएसञ्चविद्योगा । ववद्वारकाल-पुमाल-जीवा हु अग्रेयरूवा ते ॥३०॥

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश, ये तीनों द्रव्य एक-स्वरूप हैं, अर्थात् अपने स्वरूप या आकारको बदलते नहीं है, क्योंकि, इन तीनों द्रव्योंके प्रदेश परस्पर अवियुक्त हैं अर्थात् समस्त लोकाकाशमें व्याप्त हैं। व्यवहारकाल, पुद्गल और जीव, ये तीन द्रव्य अनेकस्वरूप हैं, अर्थात् वे अनेक रूप धारणं करते हैं।।३०॥

#### भागासमेव खित्तं भवगाहराजनस्वणं जदो भरिययं। सेसाचि पुर्योऽखितां भवगाहराजनस्वाभावा॥३१॥

एक आकाशद्रव्य ही क्षेत्रवान् है, क्योंकि, उसका अवगाहन लक्षण कहा गया है। शेष पांचर द्रव्य क्षेत्रवान् नहीं हैं, क्योंकि उनमें अवगाहन लक्षण नहीं पाया जाता है।।३१॥

#### 'सिकिरिय जीव-पुग्गल गमयागमणाइ-किरियज्यलंभा । सेसाणि पुण वियागसु किरियाहीसासि तदभाषा ॥३२॥

जीव और पुद्गल ये दो कियावान् हैं, क्योंकि, इनमें गमन, आगमन आदि कियाएं पाई जाती हैं। शेष चार द्रव्य किया-रहित हैं, क्योंकि, उनमें हलन-चलन आदि कियाएं नहीं पाई जाती हैं।।३२॥

१ घ 'सक्किरिया पुजु खीवा पुग्गल गमजाइ'।

मुत्ता' जीवं कार्यं खिच्चा सेसा पर्यासिया समये। वंजगपरिकामचुवा इयरे तं परिक्यं पत्ता ॥३३॥

जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंको छोड़कर शेष चारों द्रव्योंको परमागममें नित्य कहा गया है, क्योंकि उनमें व्यंजन-पर्याय नहीं पाई जाती हैं। । जीव और पुद्गल, इन दो द्रव्योंमें व्यंजनपर्याय पाई जाती है, इसलिए वे परिणामी और अनित्य हैं।।३३।।

> जीवस्सुवयारकरा कारणभूषा हु पंच कायाई। जीवो सत्ता भूको सो ताणं ण कारणं होइ॥३४॥

पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों द्रव्य जीवका उपकार करते हैं, इसलिए वे कारणभूत हैं। किन्तु जीव सत्तास्वरूप है, इसलिए वह किसी भी द्रव्यका कारण नहीं होता है।।३४॥

> कत्ता सुहासुहाणं कम्माणं फल'भोयश्रो जम्हा। जीवो तप्फलभोया भोया सेसा ण कत्तारा"।।३५॥

जीव शुभ और अशुभ कर्मीका कर्ता है, क्योंकि, वही कर्मी के फलको प्राप्त होता है अ और इसीलिए वह कर्मफलका भोक्ता है। किन्तु शेष द्रव्य न कर्मी के कर्ता हैं और न भोक्ता ही हैं।।३५॥

> सन्वगद्गा सन्वगमायासं ग्रेत्र सेसगं दुव्वं भ्रप्परिगामादीहि य बोहन्ता ते पयत्तेग ॥३६॥

सर्वत्र व्यापक होनेसे आकाशको सर्वगत कहते हैं। शेष कोई भी द्रव्य सर्वगत नहीं है। इस प्रकार अपरिणामित्व आदिके द्वारा इन द्रव्योंको प्रयत्नके साथ जानना चाहिए ।।३६।।

'ताया पबेसो वि तहा योश्रो श्रवयोग्यामणुपवेसेसा। णिय-सियभावं पि सया एगीहुंता वि स मुयंति ॥३७॥

यद्यपि ये छहों द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करके एक ही क्षेत्रमें रहते हैं, तथापि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमें प्रवेश नहीं जानना चाहिए। क्योंकि, ये सब द्रव्य एक क्षेत्रावगाही हो करके भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं।।३७॥ उसं च-

अण्णोण्णं पविसंता दिंता उग्गासमज्जमण्णेसि । मेल्लंता विय णिच्चं सग-सगभावं ण वि चयंसि ॥३८॥

कहा भी है—-छहों द्रव्य परस्परमें प्रवेश करते हुए, एक दूसरेको अवकाश देते हुए और परस्पर मिलते हुए भी अपने-अपने स्वभावको नहीं छोड़ते हैं ॥३८॥

### आस्रवतत्त्व-वर्णन

सिष्कुत्ताविरइ-कसाय-जोयहेऊहिं श्रासवइ कम्मं । जीवन्दि उवहिमञ्जे जह सलिखं छिद्दलावाषु ॥३९॥ \*

जिस प्रकार समुद्रके भीतर छेदवाली नावमें पानी आता है, उसी प्रकार जीवमें मिथ्यात्व, अविरति,कषाय और योग इन चार कारणोंके द्वारा कमें आस्त्रवित होता है।।३९॥

१ झ. मोत्तुं, ब. मोत्तूं। २ झ. ब. संतयः । ३ ब. ताण । ४ ब. फलयभीयस्रो । ५ व. कत्तारो, प. कतार । ६ घ. 'ताणि', प. 'णाण' । ७ फ. उक्ते । द पंचास्तिः गाः ७ । ६ फ. —हेब्हि ।

मिष्यात्वादिचतुष्केन जिनपूजादिना च यत् ।
 कर्माशुभं शुभं जीवमास्यन्दे स्यास्य चालवः ॥१६॥—गुरा० श्राव०

#### अरहंतभत्तियाह्सु सुद्दोवश्रोगेस आसवद् पुगर्ण । विवरीएस दु<sup>र</sup> पार्व सिद्दिट्ठं जिबावरिदेहि ॥४०॥

अरहंतभिक्त आदि पुण्यिक्रयाओं में शुभोपयोगके होनेसे पुण्यका आस्रव होता है और इससे विपरीत अशुभोपयोगसे पापका आस्रव होता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रदेवने कहा है।।४०।।

# बंधतत्त्व-वर्णन

<sup>र</sup>ञ्चरुक्षोयकाणुपवेसो जो जीवपएसकम्मलघाणं । सो पयडि-द्रिदि-श्रकुभव-पएसदो चडविहो बंघो ॥४१॥#

जीवके प्रदेश और कर्मके स्कन्धोंका परस्परमें मिलकर एकमेक होजाना बंध कहलाता है। वह बन्ध प्रकृति, स्थिति, अनुभव (अनुभाग) और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारका होता है।।४१।।

# संवरतत्त्व-वर्णन

सम्मत्तेहिं वण्हिं य कोहाइकसायिकगाइगुकेहि । जोगिकिशहेक तहा कम्मासवसंवरो होइ ॥४२॥ †

सम्यग्दर्शन, त्रत और कोधादि कषायोंके निग्रहरूप गुणोंके द्वारा तथा योग-निरोधसे कर्मों का आस्रव रुकता है अर्थात् संवर होता है ॥४२॥

# निर्जरातस्व-वर्णन

सविवागा श्रविवागा दुविहा पुण निञ्जरा मुणेयव्या । सञ्बेसि जीवाणं पढमा बिदिया तवस्सीणं ॥४३॥ ‡ जह रुद्धिम पवेसे सुस्सइ सरपाणियं रविकरेहिं। तह श्रासवे णिरुद्धे तवसा क्रम्मं मुणेयव्वं ॥४४॥

सिवपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी जाननी चाहिए। इनमेंसे पहली सिवपाक निर्जरा सब संसारी जीवोंके होती है, किन्तु दूसरी अविपाक निर्जरा तपस्वी साधुओंके होती है। जिस प्रकार नवीन जलका प्रवेश रुक जानेपर सरोवरका पुराना पानी सूर्यकी किरणोंसे सूख जाता है, उसी प्रकार आस्रवके रुक जानेपर संचित कर्म तपके द्वारा नष्ट हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए।।४३-४४।।

१ ब. उ। २ घ. प्रव्युप्या।

स्यादम्योऽन्यप्रदेशानां प्रवेशो जीवकर्मणोः ।
 स बन्धः प्रकृतिस्थित्यनुभावादिस्वभावकः ।।१७॥

<sup>†</sup> सम्बन्ध्वव्रतः कोपादिनित्रहाद्योगरोधतः । कर्मास्वविरोधो यः सत्संवरः स उच्यते ।।१८॥

<sup>‡</sup> सविपाकविपाकाथ निजेरा स्याद् द्विधादिमा । संसारे सर्वजीवानां द्वितीया सुतपस्विनाम् ॥१९॥ —गुरा९ आव०

# योजतन्त्र-वर्शन

विस्तेसकम्मयोक्सो मोक्सो जिससासको समुहिट्हो। तम्हि कपु जीवोऽयं अणुहुवङ्ग प्रणंतयं सोक्सं ॥४५॥%

समस्त कर्मों के क्षय हो जानेको जिनशासनमें मोक्ष कहा गया है। उस मोक्षके प्राप्त करनेपर यह जीव अनन्त सुखका अनुभव करता है।।४५॥

यिह सं सामित्तं साहणमहियरया-ठिदि विहाणाणि । एएहि सम्बभावा जीवाहीया मुखेयन्वा ॥४६॥

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन छह अनुयोगद्वारोंसे जीव आदिक सर्व पदार्थ जानना चाहिये ॥४६॥ (इनका विशेष परिशिष्टमें देखिये)

सत्त वि तस्चाणि मण् भिक्षियाणि जिक्कागमाणुसारेण । एवाणि सद्दह्तो सम्माइट्ठी मुखेयन्वो ॥४७॥

ये सातों तत्त्व मैंने जिनागमके अनुसार कहे हैं । इन तत्त्वोंका श्रद्धान करनेवाला जीव सम्यग्द्ष्टि जानना चाहिये ॥४७ ॥

### सम्यक्तके आठ अङ्ग

खिस्संका खिक्कंला खिन्विदिगिच्छा अमृददिट्ठी य । उपगृह्य ठिदियरणं वच्छस्ल पहावणा चेव ॥४८॥

निःशंका, निःकांक्षा, निर्विचिकित्सा, अमृढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सम्यक्त्वके आठ अंग होते हैं ॥४८॥

संवेद्यो शिन्वेद्यो शिंदा गरहा उवसमी भत्ती। "बच्छ्रस्तं प्रगुकंपा श्रट्ठ गुणा हुंति सम्मत्ते ॥४६॥ पाठान्तरम्—पूया स्रवण्णजवार्या अक्ष्रहाईंगां पयत्तेण॥

सम्यग्दर्शनके होनेपर संवेग, निर्वेग, निन्दा, गर्हा, उपशम, भिन्त, वात्सल्य औरं अनुकम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं ॥४९॥ (पाठान्तरका अर्थ--अर्हन्तादिककी पूजा और गुणस्मरणपूर्वक निर्दोष स्तुति प्रयत्न पूर्वक करना चाहिये।)

इच्चाइगुया बहवो सम्मत्तविमोहिकारया भणिया। जो उज्जमेदि पुसु सम्माइटठी जिग्रक्सादो॥५०॥

उपर्युक्त आदि अनेक गुण सम्यग्दर्शनकी विशुद्धि करनेवाले कहे गये हैं। जो जीव इन गुणोंकी प्राप्तिमें उद्यम करता है, उसे जिनेन्द्रदेवने सम्यग्दृष्टि कहा है।।५०॥

१ निर्देशः स्वरूपाभिवानम् । स्वामित्वमाभिपत्यम् । साधनमुत्पत्तिकारणम् । श्रिषिकरणमधिष्ठानम् । स्वितः कालपरिच्छेदः । विचानं प्रकारः । २ इ. झ. 'णिस्संकिय णिक्कंखिय' इति पाठः । ३ झ. गरुहा । ४ झ. घ. प. प्रतिषु गायोत्तरार्धस्यायं पाठः 'पूया श्रवण्णजणणं ग्ररुहाईणं प्रयत्तेण' ५ झदोषोद्भावनम् । ६ अ. 'एवे' ।

निर्जरा-संवराम्यां यो विश्वकर्मक्यो भवेत्।
 स सोच इह विज्ञेयो भन्येलांगसुम्बास्यकः ॥२०॥—गुख० श्राष्ठ०

संकाइदोसरहियो शिल्लंकाइगुवाजुरं परमं । कम्मशिजरशहेऊ तं सुद्धं होइ सम्मन्तं ॥१५१॥

जो शंकादि दोषोंसे रहित है, नि:शंकादि परम गुणोंसे युक्त है और कर्म-निर्जराका कारण है, वह निर्मल सम्यग्दर्शन है ॥५१॥

## \* अङ्गोंमें प्रसिद्ध होनेवालोंके नाम

रायिगहे जिस्संको चोरो णामेण अंज्ञणो भणिओ। चंपाए जिक्कंला बिजिमसुदा णंतमङ्ग्रामा ॥५२॥ जिक्किविगिच्छो राओ उद्दायणु जाम रहकरण्यरे। रेवइ महुरा जयरे अमूढिहिट्ठी मुजेयव्या ॥५३॥ ठिवियरणगुणपउत्तो मागहणयरिन्ह वारिसेजो दु। हथणापुरिन्ह जयरे वच्छल्लं विज्हुजा रह्यं ॥५४॥ उवगूहणगुणजुत्तो जिजयत्तो तामलित्तजयरीए। वज्जकुमारेण कथा पहावणा चेव महुराए+ ॥५५॥

राजगृह नगरमें अंजन नामक चोर निःशंकित अंगमें प्रसिद्ध कहा गया है। चम्पा-नगरीमें अनन्तमती नामकी विणक्पुत्री निःकांक्षित अंगमें प्रसिद्ध हुई। ६ वर नगरमें उद्दायन नामका राजा निविचिकित्सा अंगमें प्रसिद्ध हुआ। मथुरानगरमें रेवती रानी अमूढदृष्टि अंगमें प्रसिद्ध जानना चाहिये। मागधनगर (राजगृह) में वारिषेण नामक राजकुमार स्थितिकरण गुणको प्राप्त हुआ। हस्तिनापुर नामके नगरमें विष्णुकुमार मुनिने वात्सल्य अंग प्रकट किया है। ताम्रलिप्तनगरीमें जिनदत्त सेठ उपगूहन गुणसे युक्त प्रसिद्ध हुआ है और मथुरा नगरीमें वज्रकुमारने प्रभावना अंग प्रकट किया है।।५२-५५।।

## एरिसगुणअट्ठजुयं सम्मत्तं जो घरेइ दिढिश्वित्तो । सो हवइ सम्मदिट्ठी सद्दहमाणो पयत्ये य ॥५६॥

जो जीव दृढचित्त होकर जीवादिक पदार्थों का श्रद्धान करता हुआ उपर्युक्त इन आठ गुणोंसे युक्त सम्यक्त्वको घारण करता है, वह सम्यग्दृष्टि कहलाता है ॥५६॥

### पंजुंबरसहियाइं सत्त वि विसखाइं जो विवज्जेह । सम्मत्तविसुद्धमईं सो दंसग्यसावको भविको ॥५७॥

सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो जीव पाँच उदुम्बरफल सहित सातों ही व्यसनोंका त्याग करता है, वह दर्शनश्रावक कहा गया है।।५७॥

### उंबर-वड-पिप्पन्न-पिपरीय'-संघाता-तरुपसूषाइं। विष्वं तससंसिद्धाइं साइं परिवजियव्वाइं ॥५८॥

अंबर, बड़, पीपल, कठूमर और पाकर फल, इन पांचों उदुम्बर फल, तथा संधानक (अचार) और वृक्षोंके फूल ये सब नित्य त्रसजीवोंसे संसिक्त अर्थात् भरे हुए रहते हैं इसलिए इन सबका त्याग करना चाहिए ॥५८॥

भ प्रती पाठोऽवसधिकः—'ग्रतो गाथापद्कं भाषसंग्रह्मन्यात् । + भाव संश्र्वा. २८०-२८३ ।
 १ इ. पंपरीय । २ प. संदिवाहं ।

जूवं मजं मंसं वेसा पारितः चोर-परयारं। दुगाइगमणस्सेदाशि हेउभृदाशि पावाशि ॥५६॥ \*

जूआ, शराब, मांस, वेश्या, शिकार, चोरी, और परदार-सेवन, ये सातों व्यसन दुर्गति-गमनके कारणभूत पाप हैं।।५९॥

य तदोष-वर्णन

जूयं खेळंतस्स हु कोहो माया य मागा-लोहा<sup>१</sup> य । एए हवंति तिब्बा पावह पावं तदो बहुगं।।६०॥ पावेगा तेगा जर-भरण-वीचिपउरम्मि दुक्लसलिलम्मि । चउराइरामणावसम्मि हिंदइ ्भवसमुद्दम्मि ॥६१॥ तत्य वि दुक्खमणंतं छ्रेयण-भेयण विकत्तणाईगां। पावइ सरगाविरहियों ज्यस्स फलेग सो जीवो ॥६२॥ ण राणेइ इद्वमित्तं ख गुरुं ण य मायरं पियरं वा। ज्वंधो बुजाई कुण्डू अकलाई बहुयाई।।६३॥ सजरो य परजरो वा देखे सन्वत्थ होइ णिरुलजो। माया वि ग विस्सासं वच्च जूयं रमंतस्स ॥६४॥ श्रागि-विस-चोर-सप्पा दुक्लं थोवं कुणंति इहलोए । दुक्खं जगोइ जूयं गारस्स भवसयसहस्सेसु ॥६५॥ श्रक्खेहि गरो रहिश्रो ए मुणइ सेसिंदिएहिं बेण्ड । जूयंघो ण य केण वि जाणह संपुरुगक्तरगो वि ॥६६॥ श्रक्तियं करेड्ड सवहं जंपइ मोसं भगोइ श्रहदुद्धं। पासम्मि बहिणि-मायं सिसुं पि हणेड् कोहंधो ॥६७॥ ण य भुंजइ ब्राहारं णिष्टं ग लहेइ रसि-दिश्यं ति । कस्थ वि ण कुरोइ रइं श्रत्थइ चिंताउरो शिखं।।६८।। इच्चेबमाइबहवी दोसे पाऊण ज्यरमण्सि। परिहरियब्वं णिरुचं दंसगागुण्मुब्वहंतेग्।।६१।।

जूआ खेलनेवाले पुरुषके कोध, मान, माया और लोभ ये चारों कषाय तीव्र होती हैं, जिससे जीव अधिक पापको प्राप्त होता है ॥६०॥ उस पापके कारण यह जीव जन्म, जरा, मरणरूपी तरंगोंवाले, दुःखरूप सिललसे भरे हुए और चतुर्गति-गमनरूप आवर्तों (भंवरों) से संयुक्त ऐसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करता है ॥६१॥ उस संसारमें जूआ खेलनेके फलसे यह जीव शरण-रहित होकर छेदन, भेदन, कर्त्तन आदिके अनन्त दुःखको पाता है ॥६२॥ जूआ खेलनेसे अन्धा हुआ मनुष्य इष्ट मित्रको कुछ नहीं गिनता है, न गुरुको, न माताको और न पिताको ही कुछ समभता है, किन्तु स्वच्छन्द होकर पापमयी बहुतसे अकार्यों को करता है ॥६३॥ जूआ खेलनेवाला पुरुष स्वजनमें, परजनमें, स्वदेशमें, परदेशमें, सभी जगह निर्कर्ज हो जाता है। जूआ खेलनेवालेका विश्वास उसकी माता तक भी नहीं करती है ॥६४॥ इस लोकमें अग्नि,

१ ऋ, 'लोहो' इति पाठः । २ व. विरहियं इति पाठः । ३ व. 'करंति' इति पाठः । ४ ऋ.--'वरो' इति पाठः । ५ ऋ, 'दोषा' इति पाठः ।

चृतमध्वामिषं वैश्यालेटचीर्यपराङ्गना ।
 ससैव तानि पापानि स्वसनानि स्वजेत्सुधीः ॥११४॥

विष, चोर और सर्प तो अल्प दुख देते हैं, किन्तु जूआका खेलना मनुष्यके हजारों लाखों भवों में दु:खको उत्पन्न करता है ॥६५॥ आँखों से रहित मनुष्य यद्यपि देख नहीं सकता है, तथापि शेष इन्द्रियों से तो जानता है। परन्तु जूआ खेलने में अन्वा हुआ मनुष्य सम्पूर्ण इन्द्रियों वाला हो करके भी किसी के द्वारा कुछ नहीं जानता है ॥६६॥ वह भूठी शपथ करता है, भूठ बोलता है, अति दुष्ट बचन कहता है और को धान्ध होकर पासमें खड़ी हुई बहिन, माता और बालकको भी मारने लगता है ॥६७॥ जुआरी मनुष्य चिन्तासे न आहार करता है, न रात-दिन नींद लेता है, न कहीं पर किसी भी वस्तुसे प्रेम करता है, किन्तु निरन्तर चिन्तातुर रहता है ॥६८॥ जूआ खेलने में उक्त अनेक भयानक दोष जान करके दर्शनगुणको धारण करने वाले अर्थात् दर्शन प्रतिमायुक्त उत्तम पुरुषको जूआका नित्य ही त्याग करना चाहिये ॥६९॥

## मद्यदोष-वर्णन

मज्जेण गरो भवसी कुरोह कम्मागि गिंदणिजाई। इह्रलोए परलोए अग्रहवह् अगंतयं दुक्खं ॥७०॥ ब्रहरूंघिश्रो विचिट्टो पडेह रत्थाययंगरो<sup>र</sup> मत्तो । पहियस्य सार्मेया वयणं विलिहंति जिब्भाए ॥७१॥ उन्दारं पस्सवणं तत्थेव कुणंति तो समुस्लवद्य । पिंडिश्रो वि सुरा मिट्टो पुणो वि मे देइ मुहमई ॥७२॥ जं किंचि तस्स दब्वं श्रजाश्यमाणस्स हिप्पइ परेहिं। लहिऊण किंचि सण्यां इदो तदो धावह खलंतो ॥७३॥ जेगाज महम दरवं गहियं दुट्टेगा से जमी कुद्धो । कहिं जाइ सो जिवंतो सीसं छिंदामि खगोरा ॥७४॥ एवं सो गज्जंतो कुविश्रो गंतृषा मंदिरं शिययं। बित्तृया लउडि सहसा रुट्टो भंडाइं फोडेइ ॥७५॥ शिययं पि सुयं बहिषां ऋणिच्छमाणं वत्ता विधंसेष्ट् । जंपइ अजंपिएउजं सा विजासाइ किं पि मयमसो ॥७६॥ हुय श्रवराइं बहुसी काऊण बहुणि लज्जिशाणि। भ्रणुबंधइ बहु पावं मजस्स वसंगदो संतो।।७७॥ पावेरा तेरा बहुसो जाइ-जरा-मरणसावयाइएसे। पावइ श्रयांतदुक्सं पश्चिमो संसारकंतारे ॥७८॥ एवं बहुप्पयारं दोसं गाऊग्रे मञ्जपागस्मि। मगा-वयगा-काय-कय-कारिदाणुमोएहिं बिजजो ।।७१।।

मद्य-पानसे मनुष्य उन्मत्त होकर अनेक निंदनीय, कार्यों को करता है, और इसीलिए इस लोक तथा परलोकमें अनन्त दु:खोंको भोगता है।।७०।। मद्यपायी उन्मत्त मनुष्य
लोक-मर्यादाका उल्लंघन कर बेसुघ होकर रथ्यांगण (चौराहे) में गिर पड़ता है और
इस प्रकार पड़े हुए उसके (लार बहते हुए) मुखको कुत्ते जीभसे चाटने लगते हैं।।७१।।
उसी दशामें कुत्ते उसपर उच्चार (टट्टी) और प्रस्नवण (पेशाब) करते हैं। किन्तु वह
मूढमित उसका स्वाद लेकर पड़े-पड़े ही पुनः कहता है कि सुरा (शराब) बहुत मीठी

१ व. रत्थाइयंगयो । प. रत्थाएयंगये । २ झ. माऊता ।

है, मुक्ते पीनेको और दो ।।७२।। उस बेसुच पड़े हुए मद्यपायीके पास जो कुछ द्रव्य होता है, उसे दूसरे लोग हर लेजाते हैं। पुनः कुछ संज्ञाको प्राप्तकर अर्थात् कुछ होशमें आकर गिरता-पड़ता इधर-उधर दौड़ने लगता है ॥७३॥ और इस प्रकार बकता जाता है कि जिस बदमाशने आज मेरा द्रव्य चुराया है और मुझे ऋद्ध किया है, उसने यमराजको ही ऋद्ध किया है, अब बह जीता बचकर कहाँ जायगा, में तलवारसे उसका शिर कार्टुंगा ।।७४।। इस प्रकार कृपित वह गरजता हुआ अपने घर जाकर लकड़ीको लेकर रुष्ट हो सहसा भांडों (वर्तनों) को फोड़ने लगता है ।।७५।। वह अपने ही पुत्रको, बहिनको, और अन्य भी सबको-जिनको अपनी इच्छाके अनुकूल नहीं समऋता है, बलात् मारने लगता है और नहीं बोलने योग्य वचनोंको बकता है। मद्य-पानसे प्रबल उन्मत्त हुआ वह भले-बुरेको कुछ भी नहीं जानता है।।७६।। मद्यपानके वशको प्राप्त हुआ वह इन उपर्युक्त कार्योंको, तथा और भी अनेक लज्जा-योग्य निर्लज्ज कार्योंको करके बहुत पापका बंध करता है ॥७७॥ उस पापसे वह जन्म, जरा और मरणरूप श्वापदों (सिंह, व्याघ्र आदि कूर जानवरोंसे) आकीर्ण अर्थात् भरे हुए संसाररूपी कान्तार (भयानक वन) में पड़कर अनन्त दु: खको पाता है । १७८।। इस तरह मद्यपानमें अनेक प्रकारके दोषोंको जान करके मन, वचन, और काय, तथा कृत, कारित और अनुमोदनासे उसका त्याग करना चाहिए।।७९॥

# मधुदोष-वर्णन

जह मज्जं तह य महू जर्णयदि पावं प्ररस्त ग्रह्बहुयं। श्रसुइ व्व शिद्धिजं बज्जेयव्वं पयत्तेण ॥८०॥ दह्ण ग्रस्त्यमज्भे पिष्णं जह मिष्कुयं पि ग्रिटिवह । कह मिष्कुयंदयायां शिजासं शिगियतो पिवह ॥८१॥ भो भो जिव्भिदियलुद्ध्यायामच्छ्रेरयं पलोएह । किमि मच्छ्यिणजासं महुं पवित्तं भणंति जदो ॥८२॥ छोगे वि सुप्पसिद्धं बारह गामाइ जो इहह अद्यो । तत्तो सो श्रह्ययरो पाविद्वो जो महुं हत्त्वह ॥८३॥ जो श्रवलेहह शिल्चं ग्रिट्यं सो जाह शामिश संदेहो । एवं साउद्ध्यं पुडं बज्जेयव्वं महुं तम्हा ॥८४॥

मद्यपानके समान मबु-सेवन भी मनुष्यके अत्यधिक पापको उत्पन्न करता है। अशुचि (मल-मूत्र वमनादिक) के समान निद्यनीय इस मधुका प्रयत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए।।८०।। भोजनके मध्यमें पड़ी हुई मक्खी को भी देखकर यदि मनुष्य उसे उगल देता है अर्थात् मुंहमें रखे हुए ग्रासको थूक देता है तो आश्चर्य है कि वह मधु-मिन्खयों के अंडों के निर्दयतापूर्वक निकाले हुए घृणित रसको अर्थात् मधुको निर्दय या निर्घृण बनकर कैसे पी जाता है।।८१।। भो-भो लोगो, जिह्नोन्द्रय-लुब्धक (लोलुपी) मनुष्यों के आश्चर्य को देखो, कि लोग मिन्ख्यों के रसस्वरूप इस मधुको कैसे पिवत्र कहते हैं।।८२।। लोकमें भी यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो निर्दयी बारह गांवों को जलाता है, उससे भी अधिक

१ इ. नियसि निश्रोटनं निवोडनमिति । प. निःपीसनम् । ध. निर्यासम् । २ क. ध. मध्छेयर । ३ श्रास्थादयति । ४ इ. नियं । ४ प. जादि । ६ क. नाऊखः ।

पापी वह है जो मधु-मिक्सयों के छत्ते को तीड़ता है।।८३।। इस प्रकारके पाप-बहुल मधुको जो नित्य चाटता है—साता है, वह नरकमें जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ऐसा जानकर मधुका त्याग करना चाहिए।।८४।।

# मांसदोष-वर्णन

मंसं भ्रमेज्यसरिसं किमिकुक्षभिरयं दुगंघवीमच्छं। पाएवा छिवेडं जं वा तीर ए तं कहं मोतुं।।८':॥ मंसासकेख बह्दह दच्यो दच्येक मञ्जमहिक्ससह। जूयं पि रमह तो तं पि बिक्किए पाउक्कह दोसे।।८६॥ स्रोह्य संस्थिम वि विश्वायं जहा गयकाग्रामिको विष्या। स्रुवि मंसासकेका पिडवा तमहा का पर्यकार्य मंसं॥८७॥

मांस अमेध्य अर्थात् विष्टाके समान है, कृमि अर्थात् छोटे-छोटे कीड़ोंके, समूहसे भरा हुआ है, दुर्गन्धियुवत है, बीभत्स है और पैरसे भी छूने योग्य नहीं है, तो फिर भला वह मांस खानेके लिए योग्य कैसे हो सकता है।।८५॥ मांस खानेसे दर्प बढ़ता है, दर्पसे वह शराब पीनेकी इच्छा करता है और इसीसे वह जुआ भी खेलता है। इस प्रकार वह प्रायः ऊपर वर्णन किये गये सभी दोषोंको प्राप्त होता है।।८६॥ लौकिक शास्त्रमें भी ऐसा वर्णन किया गया है कि गगनगामी अर्थात् आकाशमें चलनेवाले भी ब्राह्मण मांसके खानेसे पृथ्वीपर गिर पड़े। इसलिए मांसका उपयोग नहीं करना चाहिए।।८७॥

# वेश्यादोष-वर्णन

कारुय-किराय-चंदाल-होंब-पारसियाणमुष्छिटं।
सो भक्षेह जो सह वसह एयरिंग पि वेस्साए ।। ।।
रत्तं गाऊरा गरं सन्वस्सं हरह वंचयसएहिं।
काऊरा भुयह पष्छा पुरिसं चन्मद्विपरिसेसं।। ।। ।।
पभग्गह पुरश्रो एयस्स सामी मोत्तृय गर्थि मे श्रयको।
उश्रह श्रयगस्म पुगो करेह चाह्यि बहुयाणि।। ९०।।
मागी छुजजो सूरो वि कुग्गह दासत्तणं पि ग्रीचागं।
वेस्सा कएण बहुगं श्रवमाणं सहह कामंधी।। ६९।।
जे मजजमंसदोसा वेस्सा गमग्गिम होति ते सन्वे।
पात्रं पि तत्थ हिट्टं पावह ग्रियमेण सिवसेसं।। ९२।।
पावेग तेग दुवसं पावह संसार-साश्रे घोरे।
तम्हा परिहरियन्या वेस्सा ।

जो कोई भी मनुष्य एक रात भी वेश्याके साथ निवास करता है, वह कारु अर्थात् लुहार, चमार, किरात (भील), चंडाल, डोंब (भंगी) और पारसी आदि नीच लोगोंका जूठा खाता है। क्योंकि, वेश्या इन सभी नीच लोगोंके साथ समागम करती है।।८८॥ वेश्या, मनुष्यको अपने ऊपर आसक्त जानकर सैकड़ों प्रवंचनाओंसे उसका सर्वस्व हर

१ स. स्रोह्ये। २ इ. 'या वज्जाए', स. 'ग पवज्जाए' इति पाटः। ३ झ. ब. वेसाए। ४ झ. नाऊण, ५ व. सब्वं सहरहः। ६ झ. व. 'णिव्य' स्थाने 'तंण' इति पाठः। ७ झ. बुचहः। ८, ९, १०, झ. इ. बेसा०।

लेती है और पुरुषको अस्थि-चर्म परिशेष करके, अर्थात् जब उसमें हाड़ और चाम ही अवशेष रह जाता है, तब उसको छोड़ देती है ॥८९॥ वह एक पुरुषके सामने कहती है कि तुम्हें छोड़कर अर्थात् तुम्हारे सिवाय मेरा कोई स्वामी नहीं है। इसी प्रकार वह अन्यसे भी कहती है और अनेक चाटुकारियां अर्थात् खुशामदी बातें करती है।।९०॥ मानी, कुलीन और शूरवीर भी मनुष्य वेश्यामें आसकत होनेसे नीच पुरुषोंकी दासता (नौकरी या सेवा) को करता है और इस प्रकार वह कामान्ध होकर वेश्याओं के द्वारा किये गये अनेकों अपमानोंको सहन करता है।।९१॥ जो दोष मद्य और मांसके सेवनमें होते हैं, वे सब दोष वेश्यागमनमें भी होते हैं। इसलिए वह मद्य और मांस सेवनके पापको तो प्राप्त होता ही है, किन्तु वेश्या-सेवनके विशेष अधम पापको भी नियमसे प्राप्त होता है।।९२॥ वेश्या-सेवन-जनित पापसे यह जीव घोर संसार-सागरमें भयानक दु:खोंको प्राप्त होता है, इसलिए मन, वचन और कायसे वेश्याका सर्वथा त्याग करना चाहिए।।९३॥

## पारद्धिदोप-वर्णन

सम्मत्तस्स पहाणो अगुकंवा विष्णुत्रो गुणो जम्हा।
पारिद्धरमण्सीलो सम्मत्तविराह्यो तम्हा।।९४॥
दर्दृण मुक्केमं पलायमाणं तहा पराहुतं।
रद्'धरियतिणं सूरा क्यापराहं वि ग हणंति।।९५॥
णिषं पलायमाणो तिणं चारी तह णिरवराहो वि।
कह णिम्घणो हणिज्जह्' श्वारण्णाणवासिणो वि मण्।।९६॥
गो-वंभणित्थिषायं परिहरमाणस्स होह्' जह् धम्मो।
सन्वेसि जीवाणं द्याए ता कि ग सो हुज्जा।।६७॥
गो-वंभण-महिलाणं विणिवाण् हवह जह महापावं।
तह इयरपाणिषाण् वि होह् पावं ग संदेही।।९८॥
महु-मज्ज-मंससेवी पावइ पावं चिरेण जं घोरं।
तं ण्यदिणे पुरिसो लहेइ पारिद्धरमणेण।।९९॥
संसारिम्म श्रणंतं दुक्खं पाउग्रदि तेण पावेण।
तम्हा विवज्जियव्वा पारद्वी देसविरण्ण।।१००॥

सम्यग्दर्शनका प्रधान गुण यतः अनुकंपा अर्थात् दया कही गई है, अतः शिकार खेलनेवाला मनुष्य सम्यग्दर्शनका विराधक होता है ॥९४॥ जो मुक्त-केस हैं, अर्थात् भयके मारे जिनके रोंगटे (बाल) खड़े हुए हैं, ऐसे भागते हुए तथा पराइम् अर्थात् अपनी ओर पीठ किये हुए हैं और दांतों में जो तृण अर्थात् घासको दाबे हुए हैं, ऐसे अपराधी भी दीन जीवोंको शूरवीर पुरुष नहीं मारते हैं ॥९५॥ भयके कारण नित्य भागनेवाले, घास खानेवाले तथा निरपराधी और वनों में रहनेवाले ऐसे भी मृगोंको निर्दयी पुरुष कैसे मारते हैं ? (यह महा आश्चर्य है !)॥९६॥ यदि गौ, ब्राह्मण और स्त्री-घातका परिहार करनेवाले पुरुषको धर्म होता है तो सभी जीवोंकी दयासे वह धर्म क्यों नहीं होगा ? ॥९७॥ जिस प्रकार गौ, ब्राह्मण और स्त्रिन होता है, उसी प्रकार अन्य प्राणियोंके घातमें भी महापाप होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥९८॥ चिर काल तक मधु, मद्य और मांसका सेवन करनेवाला जिस घोर पापको प्राप्त होता है, उस

१ मा, इंत०। २ व. तणं। ३ व. तण०। ३ इम. व. इणि उजा। ५ व. इवइ। ६ व. द्यायि।

पापको शिकारी पुरुष एक दिन भी शिकारके खेलनेसे प्राप्त होता है।।९९॥ उस शिकार खेलनेके पापसे यह जीव संसारमें अनन्त दुःखको प्राप्त होता है। इसलिए देशविरत श्राक्को शिकारका त्याग करना चाहिए।।१००॥

चौर्यदोष-वर्णन

परत्ष्वहरखसीलो हृह-परकोए असायबहुबाद्यो। पाउसाइ जायसाची स कमावि सहं पत्नोएड ॥१०१॥ इरिऊण परस्त धणं चोरो परिवेवमासासव्वंगो। चहुऊण णियसगेहं<sup>र</sup> धावह उप्पहेश संतत्ती ।।१०२॥ किं केण वि दिही हं स वेत्ति हियएस धराधरांतेस । रहकह पलाह र पखलह शिहं स लहेइ भयविद्रो ।।१०३॥ या गरोइ माय-वर्षं गुरु-मित्तं सामिणं तवस्सि वा। पवलेगा हरइ छलेगा किंचिग्यां किंपि जं तेसि ॥१०४॥ खन्जा तहाभिमाणं जस-सीखवियासमादणासं च। परलोयमर्य चोरो अगणंतो साहसं कुवाइ ॥१०५॥ हरमाणो परदब्वं दटहुणारिक्खपृहिं तो सहसा। रज्जूहिं बंधिऊणं घिष्पइ सो मोरबंधेण ॥१०६॥ हिंदाविज्जह टिंटे रत्थासु चढाविऊल खरपुट्टिं। 🕝 विस्थारिक्जइ चोरो एसो ति जग्रस्स मक्फिन्म ॥१०७॥ श्रम्मो वि परस्त धर्ण जो हरह<sup>8</sup> सो पृरिसं फलं लहइ। एवं भिणक्रण पुर्णो चिज्जद्द पुर-बाहिरे तुरियं ॥१०८॥ खेतदारं ग्रह पाणि-पायगहणं खिद्धंभणं ग्रहवा। जीवंतस्स वि सुलावारोहणं कीरइ खलेहिं ।।१०९।। एवं पिच्छंता वि ह परदब्वं चोरियाइ रोगहंति। या मुर्णात कि पि सहियं पेन्छह हो मोह'माहप्पं ॥११०॥ परलोए वि य चोरो चउगइ-संसार-सायर-निमचणो। पावइ दुक्लमणंतं तेयं परिवज्जए तम्हा ॥१११॥

पराये द्रव्यको हरनेवाला, अर्थात् चोरी करनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोक में असाता-बहुल, अर्थात् प्रचुर दुःखोंसे भरी हुई अनेकों यातनाओंको पाता है और कभी भी सुखको नहीं देखता है ॥१०१॥ पराये बनको हर कर भय-भीत हुआ चोर थर-थर कांपता है और अपने घरको छोड़कर संतप्त होता हुआ वह उत्पथ अर्थात् कुमार्गसे इधर-उधर भागता फिरता है ॥१०२॥ क्या किसीने मुक्ते देखा है, अथवा नहीं देखा है, इस प्रकार धक्-धक् करते हुए हृदयसे कभी वह चोर लुकता-छिपता है, कभी कहीं भागता है और इघर-उघर गिरता है तथा भयाविष्ट अर्थात् भयभीत होनेसे नींद नहीं ले पाता है ॥१०३॥ चोर अपने माता, पिता, गृह, मित्र, स्वामी और तपस्वीको भी कुछ नहीं गिनता है; प्रत्युत जो कुछ भी उनके पास होता है, उसे भी बलात् या छलसे हर लेता है ॥१०४॥ चोर लज्जा, अभिमान, यश और शीलके विनाशको, आत्माके विनाशको और परलोकके भयको नहीं गिनता हुआ चोरी करनेका साहस करता है ॥१०५॥ चोरको पराया द्रव्य हरते हुए देखकर आरक्षक अर्थात् पहरेदार कोटपाल आदिक

१ व. गिययप्रगेहं। २ झ. व संत्तहो । ३ म. पहायमाणो । ४ झ. अयघत्यो, व. अयवच्छो । ५ म. व. पच्चेलिङ । ६ झ. किं घणं, व. किं ववं । ७ . झ इरेह । ८ व. खिलेहि । ९ व. मोहस्स ।

रिस्सियों से बांधकर, मोरबंधसे अर्थात् कमरकी और हाथ बांधकर पकड़ लेते हैं।।१०६।। और फिर उसे टिंटा अर्थात् जुआखाने या गलियों में घुमाते हैं और गधेकी पीठ पर चढ़ाकर 'यह चोर हैं' ऐसा लोगों के बीचमें घोषित कर उसकी बदनामी फैलाते हैं।।१०७॥ और भी जो कोई मनुष्य दूसरेका धन हरता है, वह इस प्रकारके फलको पाता है, ऐसा कहकर पुनः उसे तुरन्त नगरके बाहिर ले जाते हैं।।१०८॥ वहाँ ले जाकर खलजन उसकी आंखें निकाल लेते हैं, अथवा हाथ-पैर काट डालते हैं, अथवा जीता हुआ ही उसे शूलीपर चढ़ा देते हैं।।१०९॥इस प्रकारके इहलौकिक दुष्फलोंको देखते हुए भी लोग चोरीसे पराये धनको ग्रहण करते हैं और अपने हितको कुछ भी नहीं समकते हैं, यह बड़े आश्चर्यकी बात है। हे भव्यो, मोहके माहात्म्यको देखो ॥११०॥ परलोकमें भी चोर चतुर्गतिहन संसार-सागरमें निमग्न होता हुआ अनन्त दुःखको पाता है, इसलिए चोरीका त्याग करना चाहिए।।१११॥

## परदारादोष-वर्णन

दटहुण परकलतं शिब्बद्धी जो करेड छहिलासं। रा य किं पि तत्य पावड पावं एमेव अज्जेह ॥११२॥ बिस्ससइ रुपड्ड गायइ शिययसिरं हण्डू महियले पडइ। परमहिलमलभमाको श्रसप्पलावं पि जंपेइ ॥११३॥ चितेइ मं किमिच्छइण वेइ सा केण वा उवाएगा। 'अरुऐमि' कहमि कस्स वि स वेत्ति चिंताउरी सददं ॥११४॥ रा य करथ वि कुएइ रहं मिट्टं पि य भोयणं रा भुंजेह। शिहं पि श्रलहमाशो<sup>र</sup> श्रच्छह विरहेश संतत्तो ॥११५॥ लज्जाकुलमञ्जायं छंडिऊण मञ्जाहभीयणं किया। परमहिलाकां चित्तं श्रमुणंतो पत्थणं कुकाइ १९१६।। गोच्छंति जड वि ताम्रो उवयारसयाणि कण्ड सो तह वि। यिब्भिष्ठिज्जंतो पुण श्रद्धाणं भूरह विलक्षो ॥११७॥ श्रह भंजह परमहिलं श्रियाच्छमाणं बला धरेऊणं। किं तत्व हवड सक्खं पच्चेक्लिउ पावए दक्खं ॥११८॥ श्रह कावि पावबद्दला समई शियणासिऊस शियसीलं। सयमेव<sup>र</sup> पञ्छियाश्रो<sup>५</sup> उवरोहवसेण श्रप्याणं ॥११९॥ जइ देइ तह वि तन्य सुयणहर-खंडदेउलयमज्भिमें। सिंबारों भयभीश्री सोक्खं किं तत्थ पाउ गड़ ।।१२०।। सोऊण कि पि सहं सहसा परिवेवमाणसन्वंगो। एहुक्कइ पताइ पखलइ चउहिसं णियह भयभीत्रो ॥१२२॥। जइ पुण केण वि दीसइ णिल्जइ तो बंधियाण विवगेहं। चोरस्स णिग्गहं सो तत्थ वि पाउणइ सविसेसं 19२२ ।। पेच्छइ मोहविणिबच्चो छोगो दहुण एरिसं दोसं। पण्चक्सं तह वि खस्रो परिस्थिमहिलसिर दुण्यिको ॥१२३॥ परलोयस्मि अणंतं दुक्लं पाउगइ इहमवसमुहस्मि । परयारा परमहिला तम्हा तिविहेण विजिज्जा ॥१२४॥

१व. श्रालममाणो । २ इ. -कुलकुम्मं, म. ब.ध. -कुलकुमं । ३ म. सयमेवं । ४ घ. -प्रस्थिता । ५ इ. म. मज्ज्ञ्यारिम्म । ६ इ. म. भवभीदो । ७ इ. व. मो चित्तं ।

जो निर्वृद्धि पुरुष परायी स्त्रीको देखकर उसकी अभिलाषा करता है, सो ऐसा करनेपर वह पाता तो कुछ नहीं है, केवल पापका ही उपार्जन करता है ॥११२॥ परस्त्री-लम्पट पुरुष जब अभिलिषत पर-महिलाको नहीं पाता है, तब वह दीर्घ नि:श्वास छोड़ता है, रोता है, कभी गाता है, कभी अपने शिरको फोड़ता है और कभी भूतल पर गिरता पड़ता है और असत्त्रलाप भी करता है।।११३॥ परस्त्री-लम्पट सोचता है कि वह स्त्री मुक्ते चाहती है, अथवा नहीं चाहती है? में उसे किस उपायसे लाऊं ? किसीसे कहूं, अथवा नहीं कहूं ? इस प्रकार निरन्तर चिन्तातुर रहता है।।११४।। वह परस्त्री-लम्पटी कहीं पर भी रितको नहीं प्राप्त करता है, मिष्ट भी भोजनको नहीं खाता है और निद्राको नहीं लेता हुआ वह सदा स्त्री-विरहसे संतप्त बना रहता है।।११५।। परस्त्री-लम्पटी लज्जा और कूल-मर्यादाको छोडकर मद्य-मांस आदि निद्य भोजनको करके परस्त्रियोंके चित्तको नहीं जानता हुआ उनसे प्रार्थना किया करता है।।११६॥ इतने पर भी यदि वे स्त्रियां उसे नहीं चाहती हैं, तो वह उनकी सैकड़ों खुशामकें करता है। फिर भी उनसे भत्सैना किये जाने पर विलक्ष अर्थात् लक्ष्य-भ्रष्ट हुआ वह अपने आपको भूरता रहता है।।११७।। यदि वह लम्पटी नहीं चाहनेवाली किसी पर-महिलाको जबदंस्ती पकडकर भोगता है. तो वैसी दशामं वह उसमें क्या मुख पाता है ? प्रत्युत दुःखको ही पाता है ।।११८।।यदि कोई पापिनी दुराचारिणी अपने शीलको नाश करके उपरोधके वशसे कामी पुरुषके पास स्वयं ही जाय, और अपने आपको सौंप भी देवे।।११९॥ भी तो भी उस शून्य गृह या खंडित देवकुलके भीतर रमण करता हुआ वह अपने चित्तमें भय-भीत होनेसे वंहां पर क्या सुख पा सकता है ? ।।१२०।। वहां पर कुछ भी जरा-सा शब्द सुनकर सहसा थर-थर कांपता हुआ इघर-उधर छिपता है, भागता है, गिरता है और भय-भीत हो चारों दिशाओं को देखता है ॥१२१॥ इसपर भी यदि कोई देख लेता है तो वह बांधकर राज-दरबारमें ले जाया जाता है और वहांपर वह चोरसे भी अधिक दंडको पाता है।।१२२॥ मोहकी विडम्बनाको देखो कि परस्त्री-मोहसे मोहित हए खल लोग इस प्रकारके दोषों को प्रत्यक्ष देखकर भी अपने चित्तमें परायी स्त्रीकी अभिलाषा करते हैं ।।१२३।। परस्त्री-लम्पटी परलोकमें इस संसार-समुद्रके भीतर अनन्त दु:खको पाता है। इसलिए परिगृहीत या अपरिगृहीत परस्त्रियोंको मन कायसे त्याग करना चाहिये ॥१२४॥

## सप्तव्यसनदोष-वर्णन रक्जन्मंसं वसणं बारह संबच्छराणि वणवासो । पत्तो तहाबमाणं वर्णण बुहिटिको रावा ॥१२५॥

जूआ खेलनेसे युधिष्ठिर राजा राज्यसे भ्रष्ट हुए, बारह वर्ष तक वनवासमें रहे तथा अपमानको प्राप्त हुए ॥१२५॥

उज्जायाम्मि रमंता तिसाभिभूया जब ति बाऊग । पिबिऊया जुरुयामञ्जं याहा ते<sup>र</sup> जादवा तेण ॥१२६॥

उद्यानमें क्रीडा करते हुए प्याससे पीड़ित होकर यादवोंने पुरानी शराबको 'यह जल है' ऐसा जानकर पिया क्षौर उसीसे वे नष्ट हो गये ॥१२६॥ मंसासखेण गिक्को<sup>र</sup> वगरक्को एग<sup>\*</sup>चक्कखयरम्म । रज्जाको पब्सटो क्रवसेण सुक्रो गक्को णस्यं ॥१२७॥

एकचक नामक नगरमें मांस खानेमें गृद्ध वक राक्षस राज्यपदसे भ्रष्ट हुआ, अप-यशसे मरा और नरक गया ॥१२७॥

> सम्बन्ध सिबुसबुद्धी बेसासंगेषा चारुदत्ती वि । खहुऊसा धर्ण पत्ती दुक्खं परदेसगमणं च ॥१२८॥

सर्व विषयों में निपूण बुद्धि चारुदत्तने भी वेश्याके संगसे धनकी खोकर दुःख पाया और परदेशमें जाना पड़ा ॥१२८॥

> होऊण चक्कवट्टी चउदहरयगाहिश्वों वि संपत्तो । मरिऊण बंभदत्तो गिरयं पारव्हिसमेगेग ॥१२६॥

चकवर्ती होकर और चौदह रत्नोंके स्वामित्वको प्राप्त होकर भी ब्रह्मदत्त शिकार खेलनेसे मरकर नरकमें गया ॥१२९॥

> गासापहारदोसेगा दंडणं पाविऊगा सिरिभूई। मरिऊगा धष्टमागोगा हिंडियो दीहसंसारे ॥१३०॥

न्यासापहार अर्थात् घरोहरको अपहरण करनेके दोषसे दंड पाकर श्रीभूति आर्तध्यान-से मरकर संसारमें दीर्थकाल तक रुलता फिरा ।।१३०।।

> होऊण खयरणाहो वियक्खणो श्रद्धचक्कवद्दी वि । मरिऊण गर्मो' णुरयं वरिध्धिहरणेण लंकेसो ॥१३१॥

विचक्षण, अर्धचक्रवर्ती और विद्याधरोंका स्थामी होकर भी लंकाका स्वामी रावण परस्त्रीके हरणसे मरकर नरकमें गया ॥१३१॥

> एदे' महासुभावा दोसं एक्केक्ट-विसर्गा'-सेवाओ ! पत्ता जो पुरा सत्त वि सेवह वरिग्रज्जए किंसो ॥१३२॥

ऐसे ऐसे महानुभाव एक एक व्यसनके सेवन करनेसे दुःखको प्राप्त हुए । फिर जो सातों ही व्यसनोंको सेवन करता है, उसके दुःखका क्या वर्णन किया जा सकता है।।१३२।।

साकेते" सेवंसी सत्त वि वसगाइं रुइदत्ती वि। मरिऊण् गन्नी णिरयं ममिन्ती पुग् दीइसंसारे ॥१३३॥

साकेत नगरमें रुद्रदत्त सातों ही व्यसनोंको सेवन करके मरकर नरक गया और फिर दीर्घकाल तक संसारमें भ्रमता फिरा ॥१३३॥

# नरकगतिदुख-वर्णन

सत्तग्रहं विस्तगारां फलेया संसार-साथरे जीवो । जं पावड् बहुदुक्सं तं संखेनेया वीच्छामि ॥१३४॥

सातों व्यसनों के फलसे जीव संसार-सागरमें जो भारी दुःख पाता है, उसे मैं संक्षेपसे कहता हूँ ॥१३४॥

श्रहिवाहुरफरुलाई पृह्-रुहिराई श्रहृतुगंधाई। श्रमुहावहाई विच्चं विरप्युज्वतिक्षणाई॥१३५॥ तो तेसु ससुप्पक्को श्राहारेक्षण पोग्नको श्रमुहे । श्रेतोसुहुत्तकाको पञ्जत्तीको समायोह॥१३६॥

९ म. लुद्धो। २ व. एय०। ३ व. —्रवणीहिको। ४ व. गयड। ५ प. एए। ६ क. व. वसण०। ७ प. साकेषु। ⊏ व. श्रमुहो

नरकों में नारिकयों के उत्पन्न होने के स्थान अस्थान निष्ठुर स्पर्शवाले हैं, पीप और रुधिर आदिक अति दुर्गन्धित और अशुभ पदार्थ उनमें निर्म्तर बहुते रहते हैं। उनमें उत्पन्न होकर नारकी जीव अशुभ पुद्गलींको ब्रहण करके अन्तर्म हूर्त कालमें पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर लेता है।।१३५-१३६॥

उववायाओं विवंदह पञ्जसंयंत्री दृष्टलि महिबीरे । जहकन्यदमसहतो सहसा उप्यवदि तुम्ब पडह ॥१६७॥

वह नारकी पर्याप्तियोंको पूरा कर उपपादस्थानसे दंडेके समान महीपृष्ठपर गिर पड़ता है। पुनः नरकके अति कर्कश घरातलको नहीं सहन करता हुआ वह सहसा ऊपरको उछलता है और फिर नीचे गिर पड़ता है।।१३७।।

> जह को वि उसियाणारप् मेरूपमाणं सिनेह सोईंढं । या वि पानक्ष घरकितर्ल विकिष्ठां तं श्रंतराने वि ॥१६६॥

यदि कोई उष्णवेदनावालें नरकमें मेरु-प्रमाण लोहेके गोलेको फेंके, तो वह भूत-लको नहीं प्राप्त होकर अन्तरालमें ही विलाजायगा अर्थात् गल जायगा। (नरकोंमें ऐसी उष्ण वेदना है) ।।१३८।।

> बाह तेवंहं तस्त सिवेह अहं की वि सीयग्रंत्यं निम । सहसा धरियामणसं सहिज्जं सं संबन्धं हेहिं।।१६९।। 🛩

यदि कोई उतने ही बड़े लोहेके गोलेको शीतवेदनावाले नरकमें फेंके, तो वह धरणी तलको नहीं प्राप्त होकर ही सहसा खंड खंड होकर बिखर जायगा। (नरकोंमें ऐसी शीत-वेदना है) ।।१३९।।

> तं तारिससीदुषहं खेत्रसहावेण होइ णिरप्सु । विसहइ जाववजीवं वसग्रस्स फलेशिमो जीघो ॥१४०॥

नरकों में इस प्रकारकी सर्दी और गर्मी क्षेत्रके स्वभावसे ही होती है। सो व्यसनके फलसे यह जीव ऐसी तीव्र शीत-उष्ण वेदनाको यावज्जीवन सहा करता है।।१४०।।

तो तम्ह जायमत्ते सहसा दट्ट्या गारया सच्चे । पहरंति सत्ति-युग्गर्'-तिस्ता-गाराय-सग्गेहिं ॥१४१॥

उस नरकमें जीवके उत्पन्न होनेके साथ ही उसे देखकर सभी नारकी सहसा-एकदम शक्ति, मुद्गर, त्रिशूल, बाण और खड्गसे प्रहार करने लगते हैं।।१४१॥

> तो संबिय"-सन्वंगी क्ल्क्यपलानं स्वेइ दीख्युहो । प्रभणंति तन्नो स्हा किं कंदसि रे हुरायारा ॥१४२॥

नारिकयों के प्रहारसे खंडित हो गये हैं सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नवीन नारकी दीन-मुख होकर करुण प्रलाप करता हुआ रोता है। तब पुराने नारकी उसपर रूप्ट होकर कहते हैं कि रे दुराचारी, अब क्यों चिल्लाता है ॥१४२॥

जोव्ययमप्या मंत्रो लोइकसाप्य रंजिको पुरुवं। गुरुवयण संविक्ता ज्यं रमिको जं चासिर्।।१४३॥

यौवनके मदसे मत्त होकर और लोभकषायसे अनुरंजित होकर पूर्व भवमें तूने गुरु-वचनको उल्लंघन कर जुआ खेला है ॥१४३॥

१ म. एड सि, व. उद्दे सि । २ व. प. महिंबहे, म. महीविद्धे । ३ इ. विस्तयम् जसंत ०, झ. विस्तरजंतं, विस्तिरजंतं कंत ० । म. विस्तर्थं आस्थंतः । मृस्तराथना गा० १५६३ । ४ झ. सैवर्ड, व. ते वहुं । ५ म. संडेरज, म. सडेरज । मृसारा. १५६४ । ६ व. मीम्मार्थ- । ७ व. संख्य ० । ध इ. सं मरिस ।

तस्स फलसुद्यमागयमसं हि रुववोक्ष' विसह रे' दुठु । रोवंतो वि व शुरुसि कवावि' पुग्वकवकम्मस्स ॥१४४॥

अब उस पापका फल उदय आया है, इसलिए रोनेसे बस कर, और रे दुष्ट, अब उसे सहन कर ा रोनेसे भी पूर्व-कृत कर्मके फलसे कभी भी नहीं छूटेगा ॥१४४॥

> एवं सोऊष तभो माथसदुक्खं वि' से समुष्ययणं । तो दुविह-तुक्खदहो रोसाहट्डो इमं भखह ॥१४५॥

इस प्रकारके दुर्वचन सुननेसे उसके भारी मानसिक दुःख भी उत्पन्न होता है। तब वह ज्ञारीरिक और मानसिक दोनों प्रकारके दुःखसे दग्ध होकर और रोषमें आकर इस प्रकार कहता है।।१४५॥

> जह का पुरुषस्त्रि भवे जूबं रसियं सए सदवलेख । तुम्हं को खबराहो कको बला जेया मं हयह ।।१४६॥

यदि मैंने पूर्व भवमें मदके वश होकर जूआ खेला है, तो तुम्हारा क्या अपराध किया है, जिसके कारण जबर्दस्ती तुम मुभ्रे मारते हो ॥१४६॥

> पुबं भिवापु चित्तूया सुट्दुं स्ट्टेहिं श्रामिगकुंबस्मि । पक्जबायस्मि विहित्तो डज्कह सो शंगमंगेसु ॥११७॥।

ऐसा कहनेपर अतिरुष्ट हुए वे नारकी उसे पकड़कर प्रज्वलित अग्निकुंडमें डाल देते हैं, जहांपर वह अंग-अंगमें अर्थात् सर्वाङ्गमें जल जाता है ॥१४७॥

> तत्तो शिस्सरमाणं दट्ठूग ज्यसरेहिं<sup>१०</sup> श्रहव कुंतेहिं। पिल्बेऊग् रबंतं तत्थेव सुइंति श्रद्याए ।।१४८।।

उस अग्निकुंडसे निकलते हुए उसे देखकर भसरोंसे (शस्त्र-विशेषसे) अथवा भालोंसे छेदकर चिल्लाते हुए उसे निर्दयतापूर्वक उसी कुंडमें डाल देते हैं।।१४८।।

> हा मुयह मं मा पहरह पुणे। वि या करेमि एरिसं पावं । दंतेहि श्रंगुलीशो धरेह कवणं!र पुणे। रुवह ॥१४९॥

हाय, मुक्ते छोड़ दो, मुक्तपर मत प्रहार करो, मैं ऐसा पाप फिर नहीं करूँगा, इस प्रकार कहता हुआ वह दांतोंसे अपनी अंगुलियां दबाता है और करुण प्रलाप-पूर्वक पुनः पुनः रोता है ॥१४९॥

> या मुयंति तह वि पावा पैण्डह सीसाए कुणह नं जीवो<sup>त</sup>। तं पावं बिसर्वती एयहिं<sup>११</sup> तुक्सेहिं जित्यरह्<sup>११</sup> ॥१५०॥

तो भी वे पापी नारकी उसे नहीं छोड़ते हैं। देखो, जीव जो पाप लीलासे— कुतूहल मात्रसे, करता है, उस पापको विलाप करते हुए वह उपर्युक्त दुःखोंसे भोगता है।।१५०॥

> तत्तो पक्षाइऊणं कह वि य माएण<sup>१५</sup> दृष्टुसव्वंगो । गिरिकंदरम्मि सहसा पविसह सऱ्या ति मवर्णतो ॥१५१॥

जबर्दस्ती जला दिये गये हैं सर्व अंग जिसके, ऐसा वह नारकी जिस किसी प्रकारसे

१ व. रुपयोग । २ इ. नं, झ. व. तं० । ३ व. कवाई । ७ इ. झ. व. म. विसेसमुप्परणं । ५ इ. व. या । ६ इ. तुब्हे, म. तोन्हि, व. तोहितं । ७ इ. महं, म. इं। ८ इ. इगई । ९ इ. मुद्ध, म. मुधा । १० इ. तासे हि, म. ता सही । ११ झ. व. कहुणं । १२ इ. जूबो । १३ व. एयहं । १४ म. जिल्धरों हं हो । म. जिल्ह्यरहं १५ झ. क्यमाएण, व. क्यमाएण ।

उस अग्निकुंडसे भागकर पर्वतकी गुफामें 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समकता हुआ सहसा प्रवेश करता है ।।१५१॥

> तस्य वि परंति उवरिं सिकाउ ते। ताहिं चुण्यिको संतो। गसमायकहिरधारो रिकऊच स्वयं तको खीह्र ॥१५२॥

किन्तु वहांपर भी उसके ऊपर पत्थरोंकी शिलाएं पड़ती हैं, तब उनसे चूर्ण चूर्ण होता हुआ और जिसके खूनकी घाराएं बह रही हैं, ऐसा होकर चिल्लाता हुआ क्षणमात्रमें वहांसे निकल भागता है।।१५२॥

योरह्याया सरीरं कीरइ जह तिक्रपमायाखंडाह । पारद-रसुच्य स्नगह अधुययाकास्टम्म या मरेह ॥१५३॥

नारिकयोंके शरीरके यदि तिल-तिलके बराबर भी खंड कर दिये जावें, तो भी वह पारेके समान तुरन्त आपसमें मिल जाते हैं, क्योंकि, अपूर्ण कालमें अर्थात् असमयमें नारकी नहीं मरता है ॥ १५३॥

> तत्तो पत्नायमायो। रुंभइ सो यारएहिं दृद्रुख । पाइउजड्<sup>१</sup> वित्तवंतो अय-संयय'-कलयलं<sup>१</sup> तत्तं ॥१५४॥

उस गुफामेंसे निकलकर भागता हुआ देखकर वह नारिकयोंके द्वारा रोक लिया जाता है और उनके द्वारा उसे जबर्दस्ती तपाया हुआ लोहा तांबा आदिका रस पिलाया जाता है ॥१५४॥

> पच्चारिज्जह जं तेर पीयं मज्जं महुं च पुस्वमने । तं पावफलं पत्तं पिनेहि सयकत्वयलं चोरं ॥१५५॥

वे नारकी उसे याद दिलाते हैं कि पूर्व भवमें तूने मद्य और मधुको पिया है, उस पाप-का फल प्राप्त हुआ है, अतः अब यह घोर 'अयकलकल' अर्थात् लोहा, तांबा आदिका मिश्रित रस पी ।। १५५ ।।

> कह वि तत्रो जह छुटो असिपसवणस्मि विसह भयभीओ। णिवर्डति तत्थ<sup>2</sup> पत्ताइं खग्गसरिसाइं अण्वरयं॥१५६॥

यदि किसी प्रकार वहांसे छूटा, तो भयभीत हुआ वह असिपत्र वनमें, अर्थात् जिस वनके वृक्षोंके पत्ते तलवारके समान तीक्ष्ण होते हैं, उसमें 'यहां शरण मिलेगा' ऐसा समभ-कर घुसता है। किन्तु वहांपर भी तलवारके समान तेज धारवाले वृक्षोंके पत्ते निरन्तर उसके ऊपर पड़ते हैं।। १५६।।

> तो तम्ह पत्तपडरोग छिगग्कर-चरग भिगग्रपुट्ठि-सिरो। पगरुंतरुहिरघारो बंदंतो सो तथो गीह ॥१५७॥

जब उस असिपत्रवनमें पत्तोंके गिरनेसे उसके हाथ, पैर, पीठ, शिर आदि कट-कटकर अलग हो जाते हैं, और शरीरसे खूनकी धारा बहने लगती है, तब वह चिल्लाता हुआ वहांसे भी भागता है ॥ १५७॥

> तुरियं पत्नायमाणं सहसा धरिऊता गारया कूरा । छितुगा तस्स मंसं तुंहम्मि खुइंति<sup>र</sup>े तस्सेव ॥१५८॥

१ इ. तेहि । २ म. शियइ । ३ ब. शाह्रजह । म. पाविजह । ४ इ. श्रयवयं, य. श्रससंवय । ५ कलमल-ताश्र-शीसक-तिल-सर्ज रस-गुग्गुल-सिक्थक जवणा-जतु-वञ्जलेपाः क्वार्थित्वा मिलिता 'कलकल' इत्युष्यन्ते । मूलारा० गा० १५६९ श्राशाधरी टीका । ६ ब. म. तो । ७ व. तव । म. स. वच्छ० । ९ इ. म. शियइ । १० इ. छहति ।

वहांसे जल्दी भागते हुए उसे देखकर क्रूर नारकी सहसा पकड़कर और उसका मांस काटकर उसीके मुँहमें डालते हैं ॥ १५८॥

> भोत्तुं ऋषिम्ब्हमायं विषमंसं तो भवंति रे तुद्द । ष्रद्दमिद्दं भृतिहरूष भक्तंतो ष्रासि जं पुरुवं ॥१५६॥

जब वह अपने मांसको नहीं खाना चाहता है, तब वे नारकी कहते हैं कि, अरे दुष्ट, तू तो पूर्व भवमें परजीवोंके मांसको बहुत मीठा कहकर खाया करता था ॥ १५९ ॥

तं किं ते विस्सिरियं जेण मुहं कुणसि रे पराहुत्तं। एवं भिणाऊण कुसिं खुहिति तुंहम्मि पञ्जिलयं॥१६०॥

सो क्या वह तू भूल गया है, जो अब अपना मांस खानेसे मुँहको मोड़ता है, ऐसा कहकर जलते हुए कुशको उसके मुखमें डालते हैं ।। १६० ।।

> भ्रइतिश्वदाहसंताविद्यो तिसावेयणासमिभूष्यो । किमि-पूइ-रुहिरपुग्णं वहतरिष्णण्हं तथो विसह ॥१६१॥

तब अति तीव्र दाहसे संतापित होकर और प्यासकी प्रबल वेदनासे परिपीड़ित हो वह (प्यास बुक्तानेकी इच्छासे) कृमि, पीप और रुधिरसे परिपूर्ण वैतरणी नदीमें घुसता है।। १६१।।

तस्य वि पविट्ठिमसो<sup>र</sup> सारुण्हजलेख दङ्गसन्वंगो। णिस्सरङ्गतको तुरिको हाहाकारं पकुन्वंतो॥१६२॥

उसमें घुसते ही खारे और उष्ण जलसे उसका सारा शरीर जल जाता है, तब वह तुरन्त ही हाहाकार करता हुआ वहांसे निकलता है ॥ १६२ ॥

> दट्ठूण गारया बीलमंडवे तत्तलोहपिकमात्री। प्राक्तिगाविति तर्हि धरिऊण बला विलवमाणं॥१६३॥

नारकी उसे भागता हुआ देखकर और पकड़कर काले लोहेसे बनाये गये नील-मंडप-में ले जाकर विलाप करते हुए उसे जबर्दस्ती तपाई हुई लोहेकी प्रतिमाओंसे (पुतिलयोंसे) आलिंगन कराते हैं ॥ १६३ ॥

> अगिशाता गुरुवयर्ण परिष्यि-वेसं च श्रासि सेवंतो । एषिहं तं पावफलं स्म सहिस किं रुवसि तं जेसा ॥१६४॥

और कहते हैं कि—गुरुजनोंके वचनोंको कुछ नहीं गिनकर पूर्वभवमें तूने परस्त्री और वेश्याका सेवन किया है। अब इस समय उस पापके फलको क्यों नहीं सहता है, जिससे कि रो रहा है।। १६४।।

पुष्तमवे जं कम्मं पंचिदियवसगएया जीवेगा । इसमार्थेगा विवद्धं तं किं गित्थरसिं रोवंतो ।।१६५॥

पूर्वभवमें पांचों इन्द्रियोंके वश होकर हंसते हुए रे पापी जीव, तूने जो कर्म बांधे हैं, सो क्या उन्हें रोते हुए दूर कर सकता है ? ॥ १६५ ॥

किकवाय-गिस्-वायसरूवं धरिऊण गारमा चैव । 'एहरंति वज्जमयतुंब-तिक्सग्रहरेहिं' दयरहिया ॥१६६॥

इ. सत्तो, प. म. मिशा । २ कालकोहघटितमंडपे । स्वाराधना गा० १५६९ विजयो. टीका ।
 इ. प. खिरसि, म. व. खिच्छरसि । ४ प. पहचंति । ५ इ. तिक्लवार्हि । मूलारा० ३५७१ ।

वे दया-रहित नारकी जीव ही कृकवाक (कुक्कुट-मुर्गा) गिद्ध, काक, आदिके रूपों-को धारण करके वज्रमय चोंचोंसे, तीक्ष्ण नखों और दांतोंसे उसे नोचते हैं ॥ १६६ ॥

> धरिऊण उद्वर्जंघं करकच-चक्केहिं केह फाउंति । ग्रुसस्रोहिं ग्रुगरोहिं य खुरुणी खुरुणी कुणंति! परे ॥१६७॥

कितने ही नारकी उसे ऊर्ध्वजंघ कर अर्थात् शिर नीचे और जांघें ऊपर कर करकच (करोंत या आरा) और चक्र से चीर फाड़ डालते हैं। तथा कितने ही नारकी उसे मूसल और मुद्गरोंसे चूरा-चूरा कर डालते हैं।। १६७।।

> जिब्भादेयण ग्रयसाम फोडमं दंतच्रमं दलमं। मलणं कुगंति संडंति केई तिलमत्तसंडेहिं।।१६८।।

कितने ही नारकी जीभ काटते हैं, आंखें फोड़ते हैं, दांत तोड़ते हैं और सारे शरीरका दलन-मलन करते हैं । कितने ही नारकी तिल-प्रमाण खंडोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं ॥ १६८ ॥

> श्रक्को कलंबवालुय थलम्मि तत्त्रस्मि पाडिऊक् पुर्णो । लोहाविति रडंतं क्षिहणंति घसंति सूमीए ॥१६९॥

कितने ही नारकी तसये हुए तीक्ष्ण रेतीले मैदानमें डालकर रोते हुए उसे लोट-पोट करते हैं, मारते हैं और भूमिपर घसीटते हैं ॥ १६९॥

> श्रमुरा वि क्रगावा तथ्य वि गंत्र्ण पुष्ववेराह्ं। समराविऊण तश्रो जुद्धं लायंति श्रग्णोएणं ॥१७०॥

कूर और पापी असुर जानिके देव भी वहां जाकर और पूर्वभवके वैरोंकी याद दिला-कर उन नारिकयोंको आपसमें लड़वाते हैं ॥ १७०॥

> सत्तेव श्रहोलोए पुढवीश्रो तत्थ सयसहस्साह् । णिरयाणं चुलसीई सेढिंद-पद्ग्णयाण हवे ॥१७१॥

अधोलोकमें मात पृथिवियां हैं, उनमें श्रेणीबद्ध, इन्द्रक और प्रकीर्णक नामके चौरासी लाख नरक हैं ।। १७१ ।।

> रयगाप्पह-सक्करपह-बालुप्पह-पंक-धूम-तसभा**सा ।** तमतमपहा य पुढवीणं जाग् श्रणुवत्थणामाङ्<sup>४</sup> ॥१७२॥

उन पृथिवियोंके रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और तमस्तमप्रभा (महातमप्रभा) ये अन्वर्थ अर्थात् सार्थक नाम जानना चाहिए ॥ १७२ ॥

पहमाण पुढ्वीण वाससहस्साइं दह जहरूणाऊ । समयम्मि विश्वाया सायरोवमं होइ उक्कस्सं ।।१७३॥ पढमाइ अमुक्कस्सं विदियाइसु साहियं जहरूणं तं । तिय सत्त दस य सत्तरस दुसहिया बीस तेत्तीसं ॥१७४॥ सायरसंखा प्रसा कमेण विदियाइ जाग पुढवीसु । उक्कस्साउपमाणं शिहिटं जिन्नवरिदेहि ॥१७५॥

<sup>1</sup> स. चुरापीकुःवंति परे शिरया। २ कलंबवातुयं कदंबप्रसृताकारा वालुकाचितदुः प्रवेशाः वज्रवतालंकृतलदिरांगार- कराप्रकरोपमानाः । मूलारा० गा० १५६६ विजयोदया टीका । ३ व. जुम्सं । ४ इ. श्रनुत्तथ०, म श्रणुवटः । ५ मुद्दितप्रतौ गाथेयं रिका ।

परमागममें प्रथम पृथिवीके नारिकयोंकी जघन्य आयु दश हजार वर्षकी कही गई है और उत्कृष्ट आयु एक सागरोपम होती है ।। १७३ ।। प्रथमादिक पृथिवियोंमें जो उत्कृष्ट आयु होती है, कुछ अधिक अर्थात् एक समय अधिक वही द्वितीयादिक पृथिवियोंमें जघन्य आयु जानना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान्ने द्वितीयादिक पृथिवियोंमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण कमसे तीन सागर, सात सागर, दश सागर, सत्तरह सागर, बाईस सागर और तैतीस सागर प्रमाण कहा है ।। १७४-१७५ ।।

पुत्तियपमाणकार्छं सारीरं माग्यसं बहुपयारं । दुक्तं सहेड् तिक्वं वसग्रस्स फलेणिमो जीवो ॥१७६॥

व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव इतने (उपर्युक्त-प्रमाण) काल तक नरकोंमें अनेक प्रकारके शारीरिक और मानसिक तीव दुःखको सहन करता है ॥ १७६॥

# तिर्यचगतिदुःख-वर्णन

तिरियगईए वि तहा थावरकाएसु बहुपयारेसु । भच्छह् अर्यातकालं हिंडतो जोग्लिक्कोसु ॥१७७॥

इसी प्रकार व्यसन-सेवनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च गतिकी लाखों योनिवाली बहुत प्रकारकी स्थावरकायकी जातियोंमें अनन्त काल तक भ्रमण करता रहता है ॥ १७७ ॥

> कहमिव खिस्सरिऊणं तत्तो विवलिंदिएसु संभवह । तत्य वि किलिस्समाणो काक्ससंलेज्जयं वसह ॥१७८॥

उस स्थावरकायमेंसे किमी प्रकार निकलकर विकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें उत्पन्न होता है, तो वहां भी क्लेश उठाता हुआ असंख्यात काल तक परिभ्रमण करता रहता है ॥ १७८॥

तो सिक्जविस्मजोएण कह वि पंचिदिएसु उववयणो। तत्थ वि असंसकालं जोशिसहस्सेसु परिभमइ॥१७९॥

यदि कदाचित् खिल्लविल्ल योगसे<sup>१</sup> पंचेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो गया, तो वहां भी असंख्यात काल तक हजारों <mark>योनियोंमें परिभ्रमण करता रहता है ।। १७९ ।।</mark>

> क्षेयण-भेयण-ताहण-तासण-िषक्छं छुणं तहा दमणं। णिक्खलण-मलण-दलणं पउलण उक्कत्तणं चेव<sup>र</sup> १११८०॥ <sup>१</sup>बंधण-भारारोवण लंखुण पाणुक्णरोहणं सहणं। सीउपह-सुक्ख-तयहादिजाण तह पिक्सयिविष्ठोषं ॥१८१॥

तिर्यञ्च योनिमें छेदन, भेदन, ताड़न, त्रासम, निर्लांछन (बिधया करना), दमन, निक्खलन (नाक छेदन), मलन, दलन, प्रज्वलन, उत्कर्त्तन, बंधन, भारारोपण, लांछन (दागना), अन्न-पान-रोधन, तथा शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि बाधाओं को सहता है, और पिल्लों (बच्चों) के वियोग-जनित दुखको भोगता है। ॥ १८०-१८१॥

१ भावमें अनते हुए धान्यमें से दैववशात् जैसे कोई एक दाना उछ्जकर बाहिर था पदता है उसी प्रकार दैववशात् एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रियोंमें से कोई एक जीव निकलकर पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न हो जाता है, तब उसे लिस्लिविस्स योगसे उत्पन्न होना कहते हैं। २ मूलारा०गा० १५५२। ३ मूलारा०गा० १५६३। ४ स्तनस्थयवियोगमित्यर्थः ।

क्ष्मवसाइ बहुयं दुक्लं पाउगाइ तिरिवजीशीए<sup>र</sup> । विसगास्स फलेशा जहो वसगां परिवज्जप सम्हा ॥१८२॥

इस प्रकार व्यसनके फलसे यह जीव तिर्यञ्च-योनिमें उपर्युक्त अनेक दुःख पाता हं, इसलिए व्यसनका त्याग कर देना चाहिए ॥ १८२ ॥

# मनुष्यगतिदुःख-वर्णन

मखुयत्ते<sup>र</sup> वि य जीवा दुक्लं पानंति बहुवियप्पेहिं। इहाखिहेसु सया वियोग-संयोगजं तिक्वं॥१८३॥

मनुष्यभवमें भी व्यसनके फलसे ये जीव सदैव बहुत प्रकारसे इष्ट-अनिष्ट पदार्थीमें वियोग-संयोगज तीव्र दुःख पाते हैं ॥ १८३ ॥

उप्परणपटमसमयम्हि कोई जखणीइ छंबिम्रो संतो । कारणवसेण इत्थं सीउणह-भुक्ख-तणहाउरो मरह ॥१८४॥

उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही कारणवशसे माताके द्वारा छोड़े गये कितने ही जीव इस प्रकार शीत, उष्ण, भूख और प्याससे पीड़ित होकर मर जाते हैं ॥ १८४ ॥

> बालत्त्रणे वि जोवो माया-पियरेहि कोवि परिहीणो । उच्छिट्टं भक्खंतो जीवह दुक्खेण परगेहे ॥१८५॥

बालकपनमें ही माता-पितासे रहित कोई जीव पराये घरमें जूठन खाता हुआ दुःखके साथ जीता है ॥ १८५ ॥

> युव्वं दार्या दाऊरण को वि सध्यो जगस्स जहजोगं। पच्छा सो धगरिहस्रो ग लहह कूरं पि जायंतो ॥१८६॥

यदि कोई मनुष्य पूर्वभवमें मनुष्योंको यथायोग्य दान देकर इस भवमें धनवान् भी हुआ और पीछे (पापके उदयसे) धन-रहित हो गया, तो मांगनेपर खानेको कूर (भात) तक नहीं पाता है ॥ १८६॥

श्रग्णो उ पावरोएण् बाहिको स्वयर-बज्कदेसिम । श्रन्छइ सहायरिष्ट्रो स्व लह्ड सघरे वि चिट्ठे उं ।।१८७॥ तिसश्रो वि भुक्तिश्रो हं पुत्ता मे देहि पास्यमसणं च । एवं क्वंतस्स वि स्व कोइ वयसं च से देह ।।१८८॥ तो रोय-सोयभरिक्रो सन्वेसि सम्बद्दियाउँ दाऊस्य । दुक्लेस मरह पच्छा धिगल्धु मसुसस्समसारं ।।१८९॥

# इतः पूर्व झ. ब. प्रत्योः इमे गाथेऽधिके उपलम्येते— तिरिएहिं खज्जमायो दुडमणुस्तिहिं इम्ममायो वि । सम्बन्ध वि संतद्वो भयदुक्सं विसहदे भीमं ॥१॥ अपयोग्यां सज्जंता तिरिया पावंति दारुगं दुक्सं । माया वि जत्थ अक्सदि अवयो को तत्थ राखेदि ॥२॥

तिर्यचोंके द्वारा खाया गया, दुष्ट शिकारी जोगोंके द्वारा मारा गया और सब भोरसे संत्रस्त होता हुआ भय-जनित भयंकर दुःखको सहता है ॥ १ ॥ तिर्यंच परस्परमें एक दूसरेको खाते हुए दारुण दुःख पाते हैं । जिस योनिमें माता भी भपने पुत्रको खा खेती है, वहां दूसरा कौन रचा कर सकता है ॥२॥

स्वामिकार्ति० अनु,० गा० ४१-४२

१ घ. प. जाईए । २ म. व. मगुयत्तेगा । (मणुयत्तवो !) ३ कुटरोगेबोत्वर्थः । ४ घ. 'पभुक्तिको' ५ व. देह । ६ (कूजंतस्स !) ७ व. सवहिवाज । सर्वाहितान् इस्वर्थः ।

श्रवणाणि एवमाईकि जाणि दुक्खाणि मणुवलोयम्मि । दीसंति ताणि पावह वसणस्स फलेणिमो जीवो ।।१९०॥

कोई एक मनुष्य पापरोग अर्थात् कोढ्से पीड़ित होकर नगरसे बाहर किसी एकान्त प्रदेशमें सहाय-रहित होकर अकेला रहता है, वह अपने घरमें भी नहीं रहने पाता ॥ १८७ ॥ मैं प्यासा हूं और भूखा भी हूं; बच्चो, मुझे अन्न जल दो—खाने-पीनेको दो—इस प्रकार चिल्लाते हुए भी उसको कोई वचनसे भी आश्वासन तक नहीं देता है ॥ १८८ ॥ तब रोग-शोकसे भरा हुआ वह सब लोगोंको नाना प्रकारके कष्ट देकरके पीछे स्वयं दुःखसे मरता है । ऐसे असार मनुष्य जीवनको धिक्कार है ॥ १८९ ॥ इन उपर्युक्त दुःखों को आदि लेकर जितने भी दुःख मनुष्यलोकमें दिखाई देते हैं, उन सबको व्यसनके फलसे यह जीव पाता है ॥ १९० ॥

# देवगतिदु:ख-वर्णन

किंचुवसमेष पायस्स कह वि देवसर्गा वि संवसो। तथ्य वि पावह दुक्लं विसय्जितयकम्मपागेरा ॥१९१॥

यदि किसी प्रकार पापके कुछ उपशम होनेसे देवपना भी प्राप्त हुआ तो, वहांपर भी व्यसन-सेवनसे उपार्जित कर्मके परिपाकसे दुःख पाता है ॥ १९१ ॥

दह्ण महङ्गोणं देवाणं ठिइज्जिरिद्धिमाहप्पं। श्रप्पिङ्को विस्रह माणसदुक्षेण उज्संतो ॥१६२॥ हा मणुयभवे उप्पज्जिऊण तव-संजमं वि लद्ध्णा। मायाए जं वि कयं<sup>।</sup> देवहुगायं तेण संपत्तो ॥१९३॥

देव-पर्यायमें महाँद्धक देवोंकी अधिक स्थिति-जितत ऋद्धिके माहात्म्यको देखकर अल्प ऋद्धिवाला वह देव मानसिक दुःखसे जलता हुआ, विसूरता (भूरता) रहता है ॥ १९२ ॥ और सोचा करता है कि हाय, मनुष्य-भवमें भी उत्पन्न होकर और तप-संयमको भी पाकर उसमें मैंने जो मायाचार किया, उसके फलसे मैं इस देव-दुर्गतिको प्राप्त हुआ हूं, अर्थात् नीच जानिका देव हुआ हूं ॥ १९३ ॥

कंदण्प-किब्भिसासुर-वाहण-सम्मोह<sup>र</sup>-देवजाईसु । जावजीवं खिवसइ विसहंतो माण्सं दृक्ष्वं ॥१९४॥

कन्दर्प, किल्विपिक, असुर, वाहन, सम्मोहन आदि देवोंकी कुजातियोंमें इस प्रकार मानसिक दुःख सहना हुआ वह यावज्जीवन निवास करता है ॥ १९४॥

> खुम्मासाउयसेसे क्थाहरणाहं हुंति मलिणाहं। णाउत्ण चवणकालं श्रहिययरं रुयह सोगेण ॥१८५॥ हा हा कह शिल्लोएं किमिक्जनिरयम्म श्रहदुगंधम्म। णवमासं पृह-रुहिराउनिम गब्भिम वसियव्वं ॥१९६॥ किं करिम कथ्य वश्वमि कस्स साहामि जामि कं सरणं। ण वि श्रस्थि एस्थ बंधू जो मे धारेह शिवडंतं ॥१९७॥ वजाउहों महणा एरावण्-बाह्खो सुरिंदो वि। जावजीवं सो सेविशो वि श धरेह मं तहवि॥१९८॥

१ इ. कं कप्पं, म. बिजं कयं। २ इ. समोह। ३ नुरुष्के । ४ इ. करम्सि। ५ वज्रायुधः।

देवगितमें छह मास आयुके शेष रह जानेपर वस्त्र और आभूषण मैले अर्थात् कान्ति-रहित हो जाते हैं, तब वह अपना च्यवन-काल जानकर शोकसे और भी अधिक रोता है ॥ १९५॥ और कहता है कि हाय हाय, किस प्रकार अब मैं मनुष्य-लोकमें कृमि-कुल-भरित, अति दुर्गन्धित, पीप और खूनसे व्याप्त गर्भमें नौ मास रहूंगा ? ॥ १९६॥ मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, किसको प्रसन्न करूं, किसके शरण जाऊं ? यहां पर मेरा कोई भी ऐसा वन्धु नहीं है, जो यहांसे गिरते हुए मुक्ते बचा सके ॥ १९७॥ वज्रायुध, महात्मा, ऐरावत हाथीकी सवारी-वाला और यावज्जीवन जिसकी सेवा की है, ऐसा देवोंका स्वामी इन्द्र भी मुक्ते यहां नहीं रख सकता है ॥ १९८॥

जह में होहिहि मरणं ता होजाउ किंतु में समुष्पत्ती।
एतिदिएसु जाहजा गो। मग्रुस्सेसु कह्या वि ॥१९९॥
भहवा किं कुग्गह पुराजियस्मि उदयागयस्मि कम्मस्मि।
सक्को वि जदो ग्रांतरह भप्पागं रिक्षाउं कालो॥२००॥

यदि मेरा मरण हो, तो भले ही हो, किन्तु मेरी उत्पत्ति एकेन्द्रियोंमें होवे, पर मनुष्यों में तो कदाचित् भी नहीं होवे।।१९९॥ अथवा अब क्या किया जा सकता है, जब कि पूर्वोपार्जित कर्मके उदय आनेपर इन्द्र भी मरण-कालमें अपनी रक्षा करनेके लिए शक्त नहीं है ॥२००॥

एवं बहुप्यारं सरगविरहिष्ठो खरं विलवमागो।
एइंदिएसु जायइ मरिऊण तथो शियाणेश ॥२०१॥
तत्थ वि चणंतकालं किलिस्समागो सहेइ बहुदुक्खं।
मिच्छत्तसंसियमई जीवो किं किं दुक्खं या पाविज्जह ॥२०२॥
पिच्छइ दिव्ये भोण जीवो भोत्या देवलंगिम।
एइ दिण्सु जायइ धिगरुषु संसारवासस्स ॥२०३॥

इस प्रकार शरण-रहित होकर वह देव अनेक प्रकारके करुण विलाप करता हुआ निदानके फलसे वहांसे मरकर एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २०१ ॥ वहां पर भी अनन्त काल तक क्लेश पाता हुआ बहुत दु:खको सहन करता है । सच बात तो यह है कि मिथ्यात्वसे संसिक्त बुद्धिवाला जीव किय-किस दु:खको नहीं पाता है ॥ २०२ ॥ देखो, देवलोकमें दिव्यं भोगोंको भोगकर यह जीव एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है ऐसे संसार-वासको धिक्कार है॥२०३॥

एवं बहुण्ययारं दुक्तं संसार-सायरे घोरे। जीवो सरख-विहीखो विसव्यक्त कलेख पाउसह ॥२०४॥

इस तरह अनेक प्रकारके दुःखोंको घोर संसार-सागरमें यह जीव शरण-रहित होकर अकेला ही व्यसनके फलसे प्राप्त होता है ॥ २०४॥

# दर्शनप्रतिमा

\*पंजुंबरसिद्याइ' परिद्वरेइ इय' जो सत्त विस्तणाइ'। सम्मत्तविसुद्धगई सो दंसणसावको अविको।।२०५॥

१ व. प्रतौ 'दुक्सं' इति पाठो नास्ति । २ म. पाकिजा । प. पापिज । ३ प. पेच्छह । ४ व. घिगस्य ५ प. ध. प्रत्योः इय पदं गाधारुम्भेऽस्ति ।

उदुंबराचि पंचित्र सह च ध्यसनाम्बदि।
 वर्जयेकः सः सामारो अनेदार्कनिकाक्षनः ॥११२॥—गुगा० धा०

जो सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध-बुद्धि जीव इन पंच उदुम्बर सहित सातों व्यसनोंका परित्याग करता है, वह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन-श्रावक कहा गया है ॥ २०५॥

> एवं दंसणसावयठाणं पढमं समासको भिवापं। वयसावयगुर्याठाणं एतो विदियं पवक्सामि॥२०६॥

इस प्रकार दार्शनिक श्रावकका पहला स्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे व्रतिक श्रावकका दूसरा स्थान कहता हूं ॥ २०६॥

# द्वितीय व्रतप्रतिमा-वर्णन

पंचेव अणुञ्वयाह् गुल्ब्वयाह् हवंति पुल् तिरिक्ष । सिक्खावयालि चत्तारि जाग विदियम्मि ठाणम्मि ॥२०७॥

द्वितीय स्थानमें, अर्थात् दूसरी प्रतिमामें पांचों ही अणुव्रत, तीन गुणव्रत, तथा चार शिक्षाव्रत होते हैं ऐसा जानना चाहिए ॥ २०७ ॥

> पागाइवायविरर्ह सञ्चमदत्तस्स वक्जवां चेत्र । भूक्षयड बंभचेरं इन्द्राणु गंथपरिमागां ॥२०८॥

स्थूल प्राणातिपातविरति, स्थूल सत्य, स्थूल अदत्त वस्तुका वर्जन, स्थूल ब्रह्मचर्य और इच्छानुसार स्थूल परिग्रहका परिमाण ये पांच अणुव्रत होते हैं ॥ २०८ ॥

> जे तसकाया जीवा पुष्वुहिट्ठा ग हिंसियव्वा ते । एह दिया वि गिक्कारगोग पढमं वर्ष थूलं ॥२०९॥

जो त्रसजीव पहले बतलाये गये हैं, उन्हें नहीं मारना चाहिए और निष्कारण अर्थात् विना प्रयोजन एकेन्द्रिय जीवोंको भी नहीं मारना चाहिए, यह पहला स्थूल अहिसावत है ॥२०९॥

्रैन्न्रलियं स जंपसीयं पासिबहकरं तु सच्चवयसं पि । रायेस य दोसेसा य सोयं विदियं वयं थूलं ॥२१०॥

रागसे अथवा द्वेपसे भूठ वचन नहीं बोलना चाहिए और प्राणियोंका घात करने-वाला मत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए, यह दूसरा स्थूल सत्यव्रत जानना चाहिए ॥ २१० ॥

> ९पुर-गाम-पट्टणाइसु पढियं शाट्ठं च शिहिय वीसरियं। परद्व्यमगिगहंतस्स होह थूलवयं तदियं ॥२११॥

पुर, ग्राम, पत्तन, क्षेत्र आदिमें पड़ा हुआ, खोया हुआ, रखा हुआ, भूला हुआ, अथवा रख करके भूला हुआ पराया द्रव्य नहीं लेनेवाले जीवके तीसरा स्थूल अचौर्यव्रत होता है ॥२११॥

\*पन्वेसु इत्थिसेवा अगांगकीहा सया विवाजती । थूलगढवंभयारी जिगेहि भगिको पवयग्रिम ॥२१२॥

- † पंचधाणुव्रतं यस्य त्रिविधं च गुवात्रतम्। त्रिक्षावतं चतुर्धां स्वास्तः सवेद् वतिको यति: ॥१३०॥
- क्रोधादिनापि नो वाच्यं वचोऽसस्यं मनीविकाः। सस्यं तद्रपि नो वाच्यं यस्त्यास् प्राणिविधातकम् ॥१३४॥
- § ग्रामे चतुःवधादौ वा विस्तृतं पतितं धतम् । परवृत्यं हिरग्यादि वर्जं स्तैयविवर्जिना ॥१३५॥
- स्वोसेवानगरमणं यः पर्वेथि परित्यजेत्।
   सः स्थूलकक्षचारी च प्रोक्तं प्रथचने जिनैः ॥१६६॥---गुक्ष० श्राव०

१ व. तद। (तह?) २ व. वंभचेरो। ३ इ. हिंसयव्या। ४ इ. म. विद्यं, व. बीवं। ५ व. तह्यं।

अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्वके दिनोंमें स्त्री-सेवन और सर्देव अनंगकीड़ाका त्याग करने बाले जीवको प्रवचनमें जिनेन्द्र भगवान्ने स्थूल ब्रह्मचारी कहा है ॥ २१२ ॥

जं परिमाणं कीरइ धरा-धरश-हिश्यश-कंचर्याईयां।

तं जास्। पंचमवर्य सिहिट्द्रमुवासयञ्जयसे ।।२१३।।(१)

धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण आदिका जो परिमाण किया जाता है, वह पंचम अणुव्रत जानना चाहिए, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ॥ २१३॥

# गुएव्रत-वर्णन

पुरुबुत्तर-दक्षिण-पष्टिझमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो<sup>र</sup> गमण्णियत्तो दिसि विदिसि गुण्डवयं पढमं ॥२१४॥(२)

पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में योजनोंका प्रमाण करके उससे आगे दिशाओं और विदिशाओं में गमन नहीं करना, यह प्रथम दिग्वत नामका गुणव्रत है ।। २१४ ।।

वय-भंगकार खं हो इ जिम्म देसम्मि तत्थ खियमेण । कीरइ गमणिखयत्ती तं जाख ' गुगुम्बयं विदियं' ॥२१५॥(३)

जिस देशमें रहते हुए व्रत-भंगका कारण उपस्थित हो, उस देशमें नियमसे जो गमन-निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा देशव्रत नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१५॥

> त्रय-दंड-पास-विकाय कूड-तुलामाण कूरसत्ताणं। जंसंगहो ण कीरइ तं जाण गुण्डवयं तदियं ॥२१६॥(४)

लोहेके शस्त्र तलवार, कुदाली वंगैरहके, तथा दंडे और पाश (जाल) आदिके बेंचने का त्याग करना, भूठी तराजू और कूट मान अर्थात् नापने-तोलने आदिके बांटोंको कम नहीं रखना, तथा बिल्ली, कुत्ता आदि कूर प्राणियोंका संग्रह नहीं करना, सो यह तीसरा अनर्थदण्ड-त्याग नामका गुणव्रत जानना चाहिए ॥ २१६॥

# शिचावत-वर्णन

जं परिमाणं कीरइ मंडण-तंबील-गंध-पुष्काणं। तं भोयविरइ भिष्यं पढमं सिक्लावयं सुत्ते ॥२१७॥(५)

मंडन अर्थात् शारीरिक शृङ्गार, ताम्बूल, गंध और पुष्पादिकका जो परिमाण किया जाता है, उसे उपासकाध्ययन सूत्रमें भोगविरति नामका प्रथम शिक्षाव्रत कहा गया है ॥२१७॥

- ९ व. जािया । २ व. परमो । ३ इ. झ. व. विष्ट्यं । ४ व. संगहे । ५ इ. झ. प तङ्यं, व. तिङ्यं ।
  - (१) धनधान्यहिरण्यादिप्रमाणं यद्विधीयते । ततोऽधिके च दातास्मिन् निवृत्तिः सोऽपरिग्रहः ॥१३७॥
  - (२) दिग्देशानर्थंदण्डविरतिः स्याद् गुण्वतम् । सा दिशाविरतियाँ स्यादिशानुगमनप्रमा ॥१४०॥
  - (३) यत्र जतस्य भंगः स्थादेशे तत्र प्रयक्तः । गमनस्य निवृत्तियाँ सा देशविरतिर्मता ॥१४१॥
  - (४) क्टमानतुत्ता-पास-विष-राभाविकस्य च । कृरमाविश्वतां स्थागस्यभुतीयं गुणकतम् ॥१४२॥
  - (५) भोगस्य बोपभोगस्य संख्यागं पात्रसिक्कया । सस्स्तेषमेति शिषाच्यं वतमुक्तं चतुर्विधम् ॥१४३॥ यः सकृद् भुज्यते भोगस्ताम्बूलकुसुमादिकम् । तस्य या किमते संख्या भोगसंख्यानसुष्यते ॥१४४॥—गुगा० श्राव०

सगसत्तीपु महिला-कथाहरणाणु जं तु परिमाणं। तं परिभोयणिकुतीर विदियं सिक्सावयं जासा।।२१८॥(१)

अपनी शक्तिके अनुसार स्त्री-सेवन और वस्त्र-आभूषणोंका जो परिमाण किया जाता है, उसे परिभोग-निवृत्ति नामका द्वितीय शिक्षाव्रत जानना चाहिए ॥ २१८ ॥

> श्रतिहिस्स संविभागो तद्दयं सिन्खावयं मुखेयव्वं। तथ्य वि पंचहियारा खेमा सुत्ताखुमगोण ॥२१९॥(२)

अतिथिके संविभागको तीसरा शिक्षाव्रत जानना चाहिए। इस अतिथिसंविभाग के पांच अधिकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार (निम्न प्रकार) जानना चाहिए ॥ २१९ ॥

> पत्तंतर दायारो दार्णाविहाणं तहेव दायव्वं। दार्णस्य फलं सेया पंचहियारा कमेसोदे॥२२०॥(३)

पात्रोंका भेद, दातार, दान-विधान, दातव्य अर्थात् देने योग्य पदार्थ और दानका फल, ये पांच अधिकार क्रमसे जानना चाहिए ॥ २२० ॥

## पात्रभेद-वर्णन

तिविहं मुखेह पत्तं उत्तम-मिक्सम-जहयखभेण्या । वय-खियम-संजमधरो उत्तमपत्तं हवे साहू ॥२२१॥(४)

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारके पात्र जानना चाहिए। उनमें ब्रत, नियम और संयमका घारण करनेवाला साधु उत्तम पात्र है ॥ २२१॥

> एयारस ठारणिव्या मज्भिमपत्तं सु सावया भिर्णया । श्रविस्यसम्माइटी जहरूणपत्तं मुग्रेयस्यं ॥२२२॥(५)

ग्यारह प्रतिमा-स्थानोंमें स्थित श्रावक मध्यम पात्र कहे गये हैं, और अविरत सम्यग्दृष्टि जीवको जघन्य पात्र जानना चाहिए ॥ २२२ ॥

> वय-तव-सीलसमग्गो सम्मत्तविविज्जिन्नो कुपत्तं तु । सम्मत्त सील-वयविज्जिन्नो न्नपत्तं हवे जीन्नो॥२२३॥(६)

जो बत, तप और शीलसे सम्पन्न है, किन्तु सम्यग्दर्शनसे रहित है, वह कुपात्र है। सम्यक्तव, शील और ब्रतसे रहित जीव अपात्र है।। २२३।।

१ व शियत्ती । २ झ. विद्य, य. बीयं।

- (१) उवभोगो मुहुभोंग्यो बस्नस्याभरगादिकः । या यथाशक्तितः संख्या सोपभोगप्रमोच्यते ॥१४५॥
- (२) स्वस्य पुरुवार्यमन्यस्य रतन्नयसमृद्धये । यद्दीयतेऽत्र तहानं तत्र पञ्चाधिकारकम् ॥१४६
- (३) पात्रं दाता दानविधिर्देयं दानफलं तथा। ऋधिकारा अवस्थेते दाने पञ्च यथाकमम् ॥१४७॥
- (४) पात्रं त्रिधोत्तमं चैतन्मध्यमं च जवन्यकम् । सर्वतंयमसंयुक्तः साधुः स्यायात्रमुक्तमम् ॥१४८॥
- (५) एकाद्कप्रकारोऽसौ गृही पात्रमनुसमम् । विरत्या रहितं सम्यग्दष्टिपात्रं जधन्यकम् ॥१४९॥
- (६) तपःशीलवतैर्थुकः कुरिष्टः स्यास्कुपात्रकम् । अपात्रं वतसम्यक्त्वतपःशीलविवक्रितम् ॥१५०॥—गुण० श्राव०

# दातार-वर्णन

सद्धा मसी तुद्दी विष्णाग्रमसुद्धया<sup>र</sup> समा ससी<sup>र</sup>। जल्येदे सस गुगा तं दायारं पसंसंति ॥२२४॥(१)

जिस दातारमें श्रद्धा, भिक्त, संतोष, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा और शक्ति, ये सात गुण होते हैं, ज्ञानी जन उस दातारकी प्रशंसा करते हैं ॥ २२४॥

### दानविधि-वर्णन

पिंडगह मुंबहायं पादोदयमबायं च पर्यमं च। मर्या-वयया-कायसुदी एसयासुदी य दायविही ॥२२५॥(२)

प्रतिग्रह अर्थात् पड़िगाहना—सामने जाकर लेना, उच्चस्थान देना अर्थात् ऊंचे आसन पर बिठाना, पादोदक अर्थात् पैर घोना, अर्चा करना, प्रणाम करना, मनःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एषणा अर्थात् भोजनकी शुद्धि, ये नौ प्रकारकी दानकी विधि हैं ॥ २२५ ॥

पत्तं णियघरदारे वृह्य्यग्यास्य वा विमिगता।
पिडाह्यां कायव्यं ग्रामेख्य ठाहु ति भिषाऊषा ॥२२६॥
योऊण गिययगेहं णिरवज्जाणु तह उच्छाणिम्म ।
ठिवऊण तथ्रो चल्लाणा घोवणं होह कायव्यं ॥२२७॥
पाश्रोदयं पिवत्तं सिरिम्म काऊण श्रावणं कुज्जा।
गंधक्त्वय-कुमुम-णेवज्ज-दीव-ध्वेहिं य फलेहिं॥२२८॥
पुष्फंजलिं खिवित्ता पयपुरश्रो वंदणं तथ्रो कुज्जा।
चहुऊण श्रष्ट-रुहे मण्यमुद्धी होह कायव्या ॥२२९॥
णिहुर-कक्कस वयणाह्यज्ज्ञां तं वियाग विस्तिहें।
सम्बर्ध संपुद्धंगस्स होह तह कायसुद्धी वि ॥२३०॥

पात्रको अपने घरके द्वारपर देखकर, अथवा अन्यत्रसे विमार्गण कर-खोजकर, 'नम-स्कार हो, ठहरिए,' ऐसा कहकर प्रतिग्रहण करना चाहिए ॥ २२६ ॥ पुनः अपने घरमें ले जाकर निरवद्य अर्थात् निर्दोष तथा ऊंचे स्थानपर बिठाकर, तदनन्तर उनके चरणोंको घोना चाहिए ॥ २२७ ॥ पवित्र पादोदकको शिरमें लगाकर पुनः गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फलोंसे पूजन करना चाहिए ॥ २२८ ॥ तदनन्तर चरणोंके सामने पुष्पांजिल क्षेपण कर वंदना करे । तथा, आर्त और रौद्र ध्यान छोड़कर मनःशुद्धि करना चाहिए ॥ २२९ ॥ निष्ठुर और कर्कश आदि वचनोंके त्याग करनेको वचनशुद्धि जानना चाहिए । सब ओर संपुटित अर्थात् विनीत अंग रखनेवाले दातारके कायशुद्धि होती है ॥ २३० ॥

#चउदसमक्रपरिसुद्धं जं दायां सोहिऊषा जहगाए । संजयिजयास्स दिजह सा बीया एसयासुद्धी ॥२३१॥

चौदह मल-दोषोंसे रहित, यतनासे शोधकर संयमी जनको जो आहारदान दिया जाता है, वह एषणा-शुद्धि जानना चाहिए ॥ २३१॥

१ व. मलुब्द्या । २ प. ध. सत्तं । ३ ध. उचा ।

- (१) अद्धा भक्तिश्च विज्ञानं तृष्टिः शक्तिरखुरुपता। जमा च यत्र ससैते गुवा दाता प्रशस्यते ॥१५१॥
- (२) स्थापनोचासनपाचप्जाप्रवामनैस्तया । मनोवाकायशुद्धवा वा शुद्धो दानविधिः स्मृतः ॥१५२॥—गुर्वा० श्राव०

क्षमः, धः वः प्रतिषु गाथेषम्धिकोपसम्यते —

यह-जंतु-रोम-श्रद्धी-कया-कुंडय-मंस-रुहिर-चम्माइं। कंद-फल-मूल-बीया क्रियस मता चडहसा होति ॥१॥—मूलाचार ४८४ विशेषार्थ-नख, जंतु, केश, हड्डी, मल, मूत्र, मांस, रुधिर, चर्म, कंद, फल, मूल, बीज और अशुद्ध आहार ये भोजन-सम्बन्धी चौदह दोष होते हैं।

> दाणसमयन्मि एवं<sup>र</sup> सुत्तणुसारेंबा एव विहासाणि । भवित्याचि मण् एविहं दायव्वं वण्याहस्सामि ॥२६२॥

इस प्रकार उपासकाध्ययन सूत्रके अनुसार मैंने दानके समयमें आवश्यक नौ विधानों को कहा । अब दातन्य वस्तुका वर्णन करूंगा ॥ २३२ ॥

## दातच्य-वर्णन

बाहारोसह-सत्थाभयभेको जं अउग्विहं दाखं। तं बुबह्र दायम्बं खिहिद्युवासयकामणे ॥२६६॥

आहार, औषध, शास्त्र और अभयके भेदसे जो चार प्रकारका दान है, वह दातव्य कहलाता है, ऐसा उपासकाध्ययनमें कहा गया है ॥ २३३॥

> असर्ग पाणं साइमं साइयमिदि चठविही कराहारो । पुरुवृत्त-गाव-विहासोहिं तिबिह्नपत्तस्स दायव्वो ॥२३॥॥

अशन, पान, खाद्य और स्वाद्य ये चार प्रकारका श्रेष्ठ आहार पूर्वोक्त नवधा भिक्तसे तीन प्रकारके पात्रको देना चाहिए ॥ २३४॥

> णह्तुहु-बाज्ञ-मूर्यथ-बहिर-देसंतरीय-रोडार्यं । जहजोगां दायस्वं करुणादाया ति भणिऊण ॥२३५॥

अति वृद्धः बालक, मूक (गूँगा) अंधः, विधर (विहरा) देशान्तरीय (परदेशी) और रोगी दिरद्री जीवोंको 'करुणादान दे रहा हूं' ऐसा कहकर अर्थात् समभकर यथायोग्य आहार आदि देना चाहिए ॥ २३५॥

उववास-वाहि-परिसम-किलेस-"परिपीडयं सुर्योऊरा । पत्थं सरीरजोमां भेसजदायां पि दायव्यं ॥२३६॥

उपवास, व्याघि, परिश्रम और क्लेशसे परिपीड़ित जीवको जानकर अर्थात् देखकर शरीरके योग्य पथ्यरूप औपधदान भी देना चाहिए ॥ २३६ ॥

> धागम-संस्थाइं लिहाविऊरा दिजांति जं जहाजोगां। तं जारा संस्थदार्गं जियावयगाजमावर्गं च तहा ॥२६७॥

जो आगम-शास्त्र लिखाकर यथायोग्य पात्रोंको दिये जाते हैं, उसे शास्त्रदान जानना चाहिए। तथा जिन-वचनोंका अध्यापन कराना-पढ़ाना भी शास्त्रदान है ॥ २३७॥

जं कीरइ परिश्वला शिषां मरगा-भगभीरजीवारां । तं जाया श्रभयदाकां सिंहामणि सम्बदावारां ॥२६८॥

मरणसे भयभीत जीवोंका जो नित्य परिरक्षण किया जाता है, वह सर्व दानोंका शिखा-मणिरूप अभयदान जानना चाहिए ॥ २३८॥

## दानफल-वर्णन

भरणाणियो वि जम्हा ककं या कुशंति गिण्फलारंभं । तम्हा दागस्य फलं समासदो वयखहस्सामि ॥२३९॥

चूँकि, अज्ञानीजन भी निष्फल आरम्भवाले कार्यको नहीं करते हैं, इसलिए मैं दानका फल संक्षेपसे वर्णन करूंगा ।। २३९ ॥

१ झ. च. एवं। २ इ. वक्द, १ ६ दरिवासाम् । ४ झ. पडि० ।

जह हत्त्वसम्मि खित्ते' पह्नव्यमण्यं सुबहुकलं होह । सह दायफलं खेवं दिनवं तिबहस्स पत्तस्स ॥२४०॥

जिस प्रकार उत्तम खेतमें बोया गया अन्न बहुत अधिक फलको देता है, उसी प्रकार त्रिविध पात्रको दिये गये दानका फल जानना चाहिए ॥ २४०॥

> जह मिक्सिमस्मि सित्ते अप्यफलं होह वावियं बीयं। मिक्सिमफलं विजासह कुपत्तिक्यां तहा दाणं॥२४९॥

जिस प्रकार मध्यम खेतमें बोया गया बीज अल्प फल देता है, उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान मध्यम फलवाला जानना चाहिए ॥ २४१ ॥

जह ऊसरम्मि खित्ते। पह्रयाबीयं सा कि पि 'रुहेइ। 'फलबिज्जयं वियासह अपत्तविक्यां तहा हासां ।।२४२।।

जिस प्रकार ऊसर खेतमें बोया गया बीज कुछ भी नहीं ऊगता है उसी प्रकार कुपात्रमें दिया गया दान भी फल-रहित जानना चाहिए ॥ २४२॥

> किन्ह 'अपस्तविसेसे दिवयां दाणं दुहावहं होह। सह विसहरस्स दिण्यां तिम्बविसं सायण् सीरं।।२४३॥

प्रत्युत किसी अपात्रविशेषमें दिया गया दान अत्यन्त दुःखका देनेवाला होता है। जैसे विषधर मर्पको दिया गया दूध तीव्र विषरूप हो जाता है।। २४३।।

> मेहात्रीणं एसा सामग्णपरूवणा मण् उसा । इरिंह पभणामि फलं समासभ्रो मंद्**बुद्धी**णं ॥२४४॥

मेधावी अर्थात् बुद्धिमान् पुरुषोंके लिए मैंने यह उपर्युवत दानके फलका सामान्य प्ररूपण किया है। अब मन्दवृद्धिजनोंके लिए संक्षेपसे (किन्तु पहलेकी अपेक्षा विस्तारसे) दानका फल कहता हूं ॥ २४४॥

> मिष्कुदिही भही दाणं जो देह उत्तमे पत्ते । तस्स फलेणुव वज्जह सो उत्तमभोयमूमीसु ॥२४५॥

जो मिथ्यादृष्टि भद्र अर्थात् मन्दकषायी पुरुष उत्तम पात्रमें दान देता है, उसके फलसे वह उत्तम भोगमूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४५ ॥

जो मिक्सिमिस पत्तिम देह दाणं खु बामदिही वि । सो मिक्सिमासु जीवो उप्पण्जह मोसमूमीसु ॥२४६॥

जो मिथ्यादृष्टि भी पुरुष मध्यम पात्रमें दान देना है, वह जीव मध्यम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४६॥

जो पुरा जहण्यापत्तम्मि देह दायां तहाविहो वि जरो । जायह फसेगा जहयगासु भोयमूमीसु सो जीवो ॥२४७॥

और जो तथाविध अर्थात् उक्त प्रकारका मिथ्यादृष्टि भी मनुष्य जवन्य पात्रमें दान को देता है, वह जीव उस दानके फलसे जधन्य भोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ २४७ ॥

जायइ कुपलदार्याया बामदिद्वी कुमीयभूमीसु । बाखुमीयणेषा तिरिया वि उत्तद्वार्या जहात्रीम्यं ॥२४८॥

मिथ्यादृष्टि जीव कुपात्रको दान देनेसे कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है। दानकी अनुमोदना करनेसे तिर्यञ्च भी यथायोग्य उपर्युक्त स्थानोंको प्राप्त करते हैं, अर्थात् मिथ्या-दृष्टि तिर्यञ्च उत्तम पात्र दानकी अनुमोदनासे उत्तम भोगभूमिमें, मध्यम पात्रदानकी अनु-

<sup>1,</sup>२,३, झ. ब. व्हित्ते। ४ झ. किंचि रु होइ, ज. किंचि विरु होइ। ५ झ. ब. उपत्त०। ६ प्रतिचु 'मेहाविऊया' इति पाठः।

मोदनासे मध्यम भोगभूमिमें, जघन्य पात्रदानकी अनुमोदनासे जघन्य भोगभूमिमें जाता है। इसी प्रकार कुपात्र और अपात्र दानकी अनुमोदना से भी तदनुकूल फलको प्राप्त होता है।। २४८।।

बद्धाउगा सुदिर्द्धा<sup>र</sup> भ्रणुमोयग्रेगा तिरिया वि । ग्रियमेणुववज्जंति य ते उत्तमभोगभूमोसु ॥२४९॥

बद्धायुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात् जिसने मिथ्यात्व अवस्थामें पहिले मनुष्यायुको बांध लिया है, और पीछे सम्यग्दर्शनको उत्पन्न किया है, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेसे और उक्त प्रकार के ही तिर्यञ्च पात्र-दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे वे उत्तम भोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २४९ ॥

तत्थ वि दहच्चयारा कष्पदुमा दिंति उत्तमे भोए । खेत्त<sup>े</sup>सहावेरा सया पुम्बज्जियपुण्यासहियार्थ ॥२५०॥

उन भोगभूमियोंमें दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं, जो पूर्वोपार्जित पुण्य-संयुक्त जीवों को क्षेत्रस्वभावसे सदा ही उत्तम भोगोंको देते हैं ॥ २५० ॥

> मज'ग-तूर-भूसण-जोइस-गिह-भाषणंग-दीवंगा । बत्थंग-भोषणंगा मालंगा सुरतरू दसहा ॥२५१॥

मद्यांग, तूर्यांग, भूषणांग, ज्योतिरंग, गृहांग, भाजनांग, दीपांग, वस्त्रांग, भोजनांग और मालांग ये दश प्रकारके कल्पवृक्ष होते हैं ।। २५१ ।।

> श्रइसरसमइसुगंधं दिहं विय जं जणेह श्रहिलासं। इंदिय-बल्पुटियरं मजंगा पाणयं दिंति ॥२५२॥

अति सरस, अति सुगंधित, और जो देखने मात्रसे ही अभिलाषाको पैदा करता है. ऐसा इन्द्रिय-बलका पुष्टिकारक पानक (पेय पदार्थ) मद्यांगवृक्ष देते हैं ।। २५२ ।।

> तय-वितय घणं सुसिरं वजः तूरंगपायवा दिति । वरमञ्ब-कुंडलाइय-प्राभरणं भूसणाद्मा वि ॥२५३॥

तूर्यांग जातिके कल्पवृक्ष तत, वितत, घन और सुषिर स्वरवाले बाजोंको देते हैं। भूषणांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम मुकुट, कुंडल आदि आभूषणोंको देते हैं।। २५३।।

सिस-स्रपयासाम्रो महियपयासं कुर्गति जोहदुमा । गाशाविहपासाप् दिति सया गिहदुमा दिग्वे ॥२५४॥

ज्योतिरंग जातिके कल्पवृक्ष चन्द्र और सूर्यके प्रकाशसे भी अधिक प्रकाशको करते हैं। गृहांगजातिके कल्पवृक्ष सदा नाना प्रकारके दिव्य प्रासादों (भवनों) को देते हैं।।२५४॥

> कञ्चोल'-कलस-थालाइयाइ' भायराष्ट्रमा पयच्छंति । उज्जोयं दीवद्मा कुर्याति गेहस्स मजहस्मि ॥२५५॥

भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष वाटकी, कलश, थाली आदि भाजनोंको देते हैं । दीपांग जातिके कल्पवृक्ष घरके भीतर प्रकाशको किया करते हैं ॥ २५५ ॥

> वर-पट्ट-चीण-सोमाइयाइं वल्याइं दिति वल्यदुमा । वर-चउबिह्माहारं भीयणारुक्खा पयच्छंति ।।२५६।।

वस्त्रांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम रेशमी, चीनी और कोशे आदिके वस्त्रींको देते हैं। भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम चार प्रकारके आहारको देते हैं।। २५६।।

१ इ. सिंद्दिति, व. सिंदिद्वी। २ झ. व. छिस०। इ. छेस०। ३ ж. प. दिदृविय। ४ झ. जेंदित पाठो नास्ति। ५ व. कंचोला।

#### वर बहुल्' परिमलामीयमोइयासामुद्दाउ मालाघो । मालादुमा पयच्छति विविद्दकुसुमेहि रह्याघो ॥२५७॥

मालांग जातिके कल्पवृक्ष नाना प्रकारके पुष्पोंसे रची हुई और प्रवर, बहुल, परिमल सुगंधसे दिशाओं के मुखोंको सुगंधित करनेवाली मालाओंको देते हैं ॥ २५७ ॥

> उक्तिहमोयभूमीसु जे बारा उदय-सुजा-समतेषा । इध्यमुसङ्स्युतुं गा हुंति तिपञ्चाटगा सन्वे ॥२५८॥

उत्तम भोगभूमियोंमें जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं, वे सब उदय होते हुए सूर्यके समान तेजवाले, छह हजार धनुष ऊंचे और तीन पल्यकी आयुवाले होते हैं ॥ २५८ ॥

> देहस्सुबर्स मज्मिमासु चत्तारि धणुसहस्साई । पहाशि दुशिया भाऊ पुरियदुसमप्यहा पुरिसा ॥२५६॥

मध्यम भोगभूमियोंमें देहकी ऊंचाई चार हजार घनुष है, दो पल्यकी आयु है, और सभी पुरुष पूर्णचन्द्रके समान प्रभावाले होते हैं ॥ २५९ ॥

दोधणुसहस्सुतुंगा मणुया पछाउमा जहरुणासु । उत्तत्तकण्यवरुणा हवंति पुरुषाणुभावेण ॥२६०॥

जघन्य भोगभूमियोंमें पुण्यके प्रभावसे मनुष्य दो हजार धनुष ऊंचे, एक पत्यकी आयु-वाले और तपाये गये स्वर्णके समान वर्णवाले होते हैं ॥ २६० ॥

> जे पुरा कुभीयभूभीसु सक्कर-समसायमष्टियाहारा । फल-पुरफाहारा केई तथ्य पञ्चाउगा सब्वे ॥२६१॥

जो जीव कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं, उनमेंसे कितने ही वहांपर स्वभावतः उत्पन्न होनेवाली शक्करके समान स्वादिष्ट मिट्टीका आहार करते हैं, और कितने ही वृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले फल-पुष्पोंका आहार करते हैं और ये सभी जीव एक पल्यकी आयुवाले होते हैं।।२६१।।

जायंति जुयल-जुयला उरावरणदिशेहिं जोम्बरां तेहिं।
समचडरससंठाणा वरवजसरीरसंघयणा ।।२६२।।
बाहत्तरि क्लसहिया चडसहिगुणिरणया तणुकसाया।
बत्तीसलक्षराधरा उज्जमसीला विशीया य ।।२६३॥
णवमासाउरि सेसे गर्भ धरिऊण स्हु समयिह।
सुहमिक्चणा मिरता शियमा देवतु पार्वति।।२६४॥

भोगभूमिमें जीव युगल-युगलिया उत्पन्न होते हैं और वे उनचास दिनोंमें यौवन दशाको प्राप्त हो जाते हैं। वे सब समचतुरस्न संस्थानवाले और श्रेष्ठ वज्रवृषभशरीरसंहननवाले होते हैं।। २६२।। वे भोगभूमियां पुरुष जीव बहत्तर कला-सहित और स्त्रियां चौसठ गुणों से समन्वित, मन्दकषायी, बत्तीस लक्षणोंके धारक, उद्यमशील और विनीत होते हैं।। २६३।। नौ मास आयुके शेष रह जानेपर गर्भको धारण करके प्रसूति-समयमें सुख मृत्युसे मरकर नियमसे देवपनेको पाते हैं।। २६४।।

जे पुरा सम्माइटी विश्याविश्या वि तिविद्वपत्तस्स । जायंति दाराफलक्षो कप्पेसु सङ्गद्विषा देवा ॥२६५॥

१ व. वहल । २ इ. सहसा तुंगा । १ म. उत्तमकंचरावरुसा । ४. इ—महियायारा । ५ म.—संहरासा । १ इ. बावत्तर, फ. व. वावत्तरि । ७. इ.सूय० ।

्र जो अविरत सम्यग्दृष्टि और देशसंयतं जीव हैं, वे तीनों प्रकारके पात्रोंको दान देनेके फलसे स्वर्गीमें महिद्धिक देव होते हैं ॥ २६५ ॥

> श्रन्छरसयमञ्क्राया तत्थाग्रहविऊषा विविहसुरसोक्खं। तत्तो भ्रया समाका<sup>र</sup> मंडलियाईसु जावंते<sup>र</sup> ॥२६६॥

वहांपर सैकड़ों अप्सराओंके मध्यमें रहकर नाना प्रकारके देव-सुखोंको भोगकर आयुके अन्तमें वहांसे च्युत होकर मांडलिक राजा आदिकोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २६६ ॥

> तत्य वि बहुष्पयारं मणुयसुदं भुंजिऊस सिव्धियः । विगदभया वेरमाकारसं किंच दृदृषा ॥२६७॥ पिंडबुद्धिऊसा चङ्कुरा सिव्धिसिरं संज्ञमं च चित्तुता । उप्पाइकुरा साणं केई गच्छंति णिव्याणं ॥२६८॥ चण्णे उ सुदेवतं सुमाणुसत्तं पुणो पुणो लिहिऊणं । सत्तद्वभवेहि तस्रो करंति कम्मक्ख्यं णियमा ॥२६९॥

वहांपर भी नाना प्रकारके मनुष्य-सुखोंको निर्विष्टन भोगकर भय-रिहत होते हुए वे कोई भी वैराग्यका कारण देखकर प्रतिबुद्धित हो, राज्यलक्ष्मीको छोड़कर और संयमको ग्रहण कर कितने ही केवलज्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणको प्राप्त होते हैं और कितने ही जीव सुदेवत्व और सुमानुषत्वको पुनः पुनः प्राप्तकर मान-आठ भवके पञ्चात् नियमसे कर्मक्षयको करते हैं।। २६७-२६९।।

एवं पत्तविसेसं दाणविहाणं फलं च णाऊण। ऋतिहिस्स संविभागो कायग्वो देसविरदेहिं ॥२७०॥

इस प्रकार पात्रकी विशेषताको, दानके विधानको और उसके फलको जानकर देश-विरती श्रावकोंको अनिथिका संविभाग अर्थात् दान अवस्य करना चाहिए ॥ २७० ॥

## सम्लेखना-वर्गान

घरिऊण बत्यमेत्तं परिग्गहं छंडिऊण श्रवसेसं। समिहे जिणालणु वा तिविहाहारस्स वोसरणं ॥२७१॥ जं कुणह् गुरुसयासम्मि<sup>६</sup> सम्ममालोह्ऊण तिविहेण । सल्लेखणं चउरथं सुत्ते सिक्खावयं भणियं॥२७२॥

वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर और अविशष्ट समस्त परिग्रहको छोड़कर अपने ही घरमें अथवा जिनालयमें रहकर जो श्रावक गुरुके समीपमें मन-वचन-कायसे अपनी भले प्रकार आलोचना करके पानके सिवाय शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करता है, उसे उपासका-ध्ययनसूत्रमें सल्लेखना नामका चौथा शिक्षाव्रत कहा गया है ॥ २७१-२७२ ॥

एवं बारसभेयं वयठाणं विणयं मए विदिसं<sup>9</sup>। सामाइयं सङ्ज<sup>ंद</sup> ठाणं संखेषश्चो वोच्छ ॥२७३॥

इस प्रकार वारह भेदवाले दूसरे व्रतस्थानका मैंने वर्णन किया । अब सामायिक नामके तीसरे स्थानको मैं संक्षेपस्चे कहूंगा ॥ २७३ ॥

१ इ. समाया, म. समासा । २ प. जार्थति । ३ व. विशयुक्तयाह । ४ व. लहिश्रो । ५ प. विश्पृहिं । ६ इ. प्रयासिम्मि । ७ इ. विद्यं, व. बीयं । म इ. तह्यं, म. तिदीयं ।

#### सामायिकप्रतिमा

श्रहोऊण सुई वेहयंगिहस्मि सगिहे व खेड्याहिमुहो ।
 श्रहणस्य सुदृष्ण्ते पुम्बमुहो उत्तरमुद्दी वा ।।२७४।।
 जिणवयण-धम्म-खेड्य-परमेट्टि-जिणाञ्चयाण णिखंपि ।
 जं बंदणं तियालं कीरङ् सामाइयं तं खु ।।२७५॥

स्नान आदिसे शुद्ध होकर चैत्यालयमें अथवा अपने ही घरमें प्रतिमाके सन्मुख होकर, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें पूर्वमुख या उत्तरमुख होकर जिनवाणी, जिनधर्म, जिनबिम्ब, पंच परमेष्ठी और कृत्रिम-अकृत्रिम जिनालयोंकी जो नित्य त्रिकाल वंदना की जाती है, वह सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान है ।। २७४-२७५ ।।

काउरसम्मन्हि ठिन्नो साहासाहं च ससु-मिसं च। संजोब-विष्णजीयं तिण-कंचण चंदणं वार्सिं ।।२७६।। जो पत्सह समभावं मणिमा धरिऊण पंचणवयारं। वर-ब्रह्माडिहेरेहिं संजुर्यं जिणसरूवं च ।।२७७॥ सिद्धसरूवं कायह ब्रह्मा झाणुत्तमं ससंवेषं। सणमेक्कमविचलंगो उत्तमसामाह्यं तस्स ।।२७८॥

जो श्रावक कायोत्सर्गमें स्थित होकर लाभ-अलाभको, शत्रु-मित्रुको, इष्टिवयोग-अनिष्ट संयोगको, तृण-कांचनको, चन्दनको और कुटारको समभावसे देखता है, और मनमें पंच नमस्कारमंत्रको धारण कर उत्तम अष्ट प्रातिहार्योंसे संयुक्त अर्हन्तजिनके स्वरूपको और सिद्ध भगवान्के स्वरूपको ध्यान करता है, अथवा संवेग-सिहत अविचल-अंग होकर एक क्षण को भी उत्तम ध्यान करता है, उसके उत्तम मामायिक होती है ॥ २७६-२७८॥

> एवं तह्यं ठाणं भणियं सामाह्यं समासेण । पोसहविहिं चडल्पं ठाणं एको प्रवस्तामि ॥२७९॥॥

इस प्रकार सामायिक नामका तीसरा प्रतिमास्थान संक्षेपसे कहा । अब इससे आगे प्रोपघविधि नामके चौथे प्रतिमास्थानको कहुंगा ॥ २७९ ॥

### **मापधमतिमा**

उत्तम-मज्ज्ञ-जङ्ग्णं तिविहं पोसहविङ्गणसुद्धिः । सगसन्तीण् मासन्मि चउस्सु पन्वेसु कायन्वं ॥२८०॥†

उत्तम, मध्यम और जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषध-विधान कहा गया है। यह श्रावकको अपनी शक्तिके अनुसार एक मासके चारों पर्वोमें करना चाहिए ॥ २८०॥

१ म. करेह । २ कुठारं । ३ इ. मज्झम-जहर्या । ४ प. पञ्चसु ।

क वैयम्रथं त्रिविधं स्पन्त्वा स्वक्त्वाऽऽरमभिश्महस् ।

स्नानादिना विद्युद्धांगर्ग्यस्या सामाधिकं मजेत् ॥१६६॥

गेहे जिनालयेऽज्यन्न प्रदेशे वाऽनचे सुन्ते ।

उपविष्टः स्थितो वापि योग्यकालसमामितस् ॥१६५॥

कायोत्सर्गस्थितो भूत्वा ध्यायेरपंचपर्वी हृषि ।

गुरून् पञ्चाभवा सिद्धस्यक्पं चिन्तयेससुधीः ॥१६७॥

† मासे चत्वारि पर्वाणि प्रोधधास्यानि तानि च ।

यत्त्वोयोपणं शोषधोशवासस्ततुष्यते ॥१६९॥—पुर्या० शाव०

सत्ति-तेरसि दिवसम्मि अतिहिजणमोयणावसामन्मि । भोत्त्व भुंजिनिजं तत्य वि काऊण मुहसुद्धि ॥२८१॥ पमलालिऊण वषणं कर-चर्गो णियमिऊण तत्थेव । पच्छा जिणिद्भवणं गंतूण जिणं णमंसित्ता ।।२८२॥ गुरुपुरश्चो किदियम्भं<sup>र</sup> वंदणपुरुवं कमेण काऊण । गुरुसिक्खयमुववासं गहिऊण चडव्विहं विहिणा ॥२८३॥ वायण-कहाणपेहण-सिक्खावण-चित्रणोवद्योगेहिं। योऊण दिवससेसं अवराशिह्यवंदणं किया ॥२८४॥ रयणि समयम्ह ठिचा काउस्समोण णिययसत्तीए । पिंडलेहिङ्गण भूमिं ऋष्यपमारोण संथारं ।।२८५।। दाऊण किंचि रसिं सङ्कणा जिणालए णियधरे वा । ब्रहवा संयक्तं रित्तं काउस्समीण चोऊण ॥२८६॥ पच्से उद्विता वंदणविहिणा जिएां णमंसिता। तह दुब्व-भावपुद्धं जिण-सुय-साष्ट्रण काऊण ॥२८७॥ उत्तविहारोण तहा दियहं रितं पुणो वि गमिऊण। पारणदिवसिमा पुणो पूर्व काऊण पुरुवं व ।।२८८।। गंतूण णिययगेहं अतिहिविभागं च तत्थ काऊल । जो भुंजइ तस्स फुडं पोसहविहि उत्तमं होइ ॥२८९॥ #

सप्तमी और त्रयोदशीके दिन अतिथिजनके भोजनके अन्तमें स्वयं भोज्य वस्तुका भोजनकर और वहींपर मुख-शुद्धिको करके, मुखको और हाथ-पैरोंको घोकर वहांपर ही उपवास सम्बन्धी नियम करके पश्चात् जिनेन्द्र-भवन जाकर और जिनभगवान्को नमस्कार करके, गुरुके सामने वन्दनापूर्वक त्रमसे कृतिकर्मको करके, गुरुकी साक्षीसे विधिपूर्वक चारों प्रकारके आहारके त्यागरूप उपवासको ग्रहण कर शास्त्र-वाचन, धर्मकथा-श्रवण-श्रावण, अनुप्रेक्षा-चिन्तन, पठन-पाठन आदिके उपयोग द्वारा दिवस व्यतीत करके तथा आपराह्मिक-वंदना करके, रात्रिके समय अपनी शक्तिके अनुसार कायोत्सर्गसे स्थित होकर, भूमिका प्रतिलेखन (संशोधन) करके, और अपने शरीरके प्रमाण विस्तर लगाकर रात्रिमें कुछ समय तक जिनालय अथवा अपने घरमें सोकर, अथवा सारी रात्रि कायोत्सर्गसे बिताकर प्रातःकाल उठकर वंदनाविधिसे जिन भगवान्को नमस्कार कर, तथा देव, शास्त्र और गुरुकी द्वव्य वा भावपूजन करके पूर्वोक्त विधानसे उसी प्रकार सारा दिन और सारी रात्रिको फिर

१ व. किरियम्मि । † ध. क. व. प्रतिषु 'णाऊगा' इति पाटः ।

उत्तमो मध्यमश्रैव जघन्यश्रेति स त्रिधा ।
 यथाशक्तिविधातध्यः कर्मनिमूँछनश्वमः ॥१७०॥
सप्तम्यां च त्रयोदश्यां जिनाचां पात्रसिकयाम् ।
विधाय विधिवचैकमक्तं शुद्धवपुस्ततः ॥१७९॥
गुर्वादिसिक्तिषि गत्वा चतुराहारवर्जनम् ।
स्वोकृत्य निखिलां रात्रिं नयेच सत्कथानकैः ॥१७२॥
प्रातः पुनः शुचिर्मृत्वा निर्माप्याईत्प्जनम् ।
सोत्साहस्तव्होरात्रं सद्ध्यानाध्ययनैर्नयेत् ॥१७३॥
सत्पारणान्हि निर्माप्य जिनाचां पात्रसिक्कयाम् ।
स्वयं वा चैकमक्तं यः कुर्यात्तस्योत्तमो हि सः ॥१७४॥

भी बिताकर पारणाके दिन अर्थात् नवमी या पूर्णमासीको पुनः पूर्वके समान पूजन करके तत्पश्चात् अपने घर जाकर और वहां अतिथिको आहारदान देकर जो भोजन करता है, उसके निश्चयसे उत्तम प्रोषधविधि होती है ।। २८१--२८९ ।।

अह उक्कस्सं तह मिक्समं चि पीसइविहाणसुद्दिष्टं । णवरं विसेसी सिवानं झंडिता अजपु सेसं ॥२९०॥ सुणिऊण गुरुवक्जां सावज्जविवज्जियं णियारंभं । जङ्ग कुणङ्ग तं पि कुजा सेसं पुरुवं व णायस्वं ॥२९१॥

जिस प्रकारका उत्कृष्ट प्रोषध विधान कहा गया है, उसी प्रकारका मध्यम प्रोषध विधान भी जानना चाहिए। केवल विशेषता यह है कि जलको छोड़कर शेष तीनों प्रकारके आहारका त्याग करना चाहिए।। २९०।। ज्रूरी कार्यको समभकर सावद्य-रहित अपने घरू आरम्भको यदि करना चाहे, तो उसे भी कर सकता है। किन्तु शेष विधान पूर्वके समान ही जानना चाहिए।। २९१।।

श्रायंबिस<sup>र</sup> णिष्वयश्ची<sup>र</sup> एयद्वाणं च एवभरां वा । जं कीरइ तं णेयं जइकणयं पोसइविद्वार्णं ॥२९२॥#

जो अष्टमी आदि पर्वके दिन आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, अथवा एकभक्तको करता है, उसे जघन्य प्रोषध विधान जानना चाहिए ॥२९२॥ (विशेषार्थ पर्सिशष्टमें देखो ।)

†सिरगहासुब्बदृण गंध-मञ्जकेसाइदेइसंकप्पं । श्रमणं पि रागहेउं विवजणु पोसहदिणम्म ॥२९३॥

प्रोपधके दिन शिरसे स्नान करना, उवटना करना, सुगंधित द्रव्य लगाना, माला पह-नना, यालों आदिका सजाना, देहका संस्कार करना, तथा अन्य भी रागके कारणोंको छोड़ देना चाहिए ॥ २९३॥

> एवं चडस्थडाणं विविधिणयां पोसहं समासेण । एको कमेण सेसाणि सुणइ संसेवको वोच्छं ॥२९४॥

इस प्रकार प्रोषध नामका चौथा प्रतिमास्थान संक्षेपसे वर्णन किया। अब इससे आगे बोब प्रतिमा-स्थानोंको संक्षेपसे कहंगा, सो सुनो ॥ २९४॥

# सचित्तत्यागप्रतिभा

जं बजिजाइ हरियं तुय"-पत्त-पवाल-कंद-फल-बीयं । अप्यासुगं च सलिएं सचित्तणिवित्तति तं ठाणं ॥२६५॥‡

१ व. छुड़िता । २ श्रायंविक—श्रमणं चतुर्थो रसः, स एव प्रायेण व्यंजने यत्र भोजने श्रोदन-कुरुमाध-सक्तुप्रभृतिके तदाचामाम्सम् । आयंविकमपि तिविहं उक्तिह-जहरूका-मज्जिमदर्गहें । तिविहं जं विजलपूर्वाइ पक्रप्यपु तथ्य ।।१०२॥ मिय-सिंधव-सुंठि मिरीभेद्दी सोवक्तं च विक्सवयो । हिंगुसुगंधिसु पाए पक्रप्यपु साहयं वस्तु ।।१०३॥ अभिधानश्जेम्द्र । ३ व. शिक्तिवद्यो । ४ इ. स्त, स्वय० ।

मध्यमोऽपि भवेदेवं स त्रिधाहारवर्जनम् ।
 जलं गुक्ता जमन्यस्वेकभकादिरवेकथा ॥१७५॥

<sup>†</sup> स्नानसुदूर्श्वनं गर्न्थं सार्क्यं चैव विश्वेषनम् । वचान्यव् रामद्वेतुः स्वाहुक्यं तत्त्रोषघोऽस्तिसम् ॥१७६॥

<sup>्</sup>री सूर्छ पालं च भाकादिः पुष्पं बीजं करीरकम् । जामसुकं त्याजेन्सीरं सचित्रविरसी गृहीः ॥ १७८॥—स्यागः आदः

जहांपर हरित त्वक् (छाल) पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज, और अप्रासुक जल त्याग किया जाता है, वह सचित्त-विनिवृत्तिवाला पांचवां प्रतिमास्थान है ॥ २९५॥

# रात्रिश्वक्तित्यागप्रतिमा

मण-वयण-काय-कब-'कारियाणुमोणृहिं मेहुणं णवधा । दिवसम्मि जो विवजह गुणम्मि सो सावग्रो छट्टो ।।२६६॥ [१]

जो मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना, इन नौ प्रकारोंसे दिनमें मैथुन-का त्याग करता है, वह प्रतिमारूप गुणस्थानमें छठा श्रावक है, अर्थात् छठी प्रतिमाधारी है ॥२९६॥

# ब्रह्मचर्यप्रतिमा

पुञ्बुत्तणविद्याणं पि मेहुणं सञ्बदा विवज्ञंतो । इत्थिकहाइणिवित्तो सत्तमगुणवंभयारी सो ॥२९७॥[२]

जो पूर्वोक्त नौ प्रकारके मैथुनको सर्वदा त्याग करता हुआ स्त्रीकथा आदिसे भी निवृत्त हो जाता है, वह सातवें प्रतिमारूप गुणका धारी ब्रह्मचारी श्रावक है ।। २९७ ।।

# **आरम्भनिवृत्तप्रतिमा**

जं किंचि गिहारंभं बहु थोगं वा सया विवज्ञोह । भारंभणियत्तमई सो भ्रद्धमु सावभ्रो भणिश्रो ॥२९५॥[३]

जो कुछ भी थोड़ा या बहुत गृहसम्बन्धी आरम्भ होता है, उसे जो सदाके लिए त्याग करता है, वह आरम्भसे निवृत्त हुई है बुद्धि जिसकी, ऐसा आरम्भत्यागी आठवां श्रावक कहा गया है ॥२९८॥

# परिग्रहत्यागन्रतिमा

मोत्तूण वरधमेलं परिमाहं जो बिवज्जण सेसी। तस्य वि मुच्छं ण करेइ जाणह सो सावश्रो णवमो ॥२९९॥[४]

जो वस्त्रमात्र परिग्रहको रखकर शेष सब परिग्रहको छोड़ देता है और स्वीकृत वस्त्र-मात्र परिग्रहमे भी मूर्च्छा नहीं करता है, उसे परिग्रहत्यागप्रतिमाधारी नवां श्रावक जानना चाहिए ॥ २९९ ॥

# **अनु**मतित्यागप्रतिमा

पुट्टो वाऽपुट्टो वा णियगेहि परेहिं च सगिहकजिम । श्रगुमणणं नो स कुणइ वियाण सो सावचो दसमो ॥३००॥[५]

१ व. किरियाणु०। २ व. सम्बहा। ३ म. व. शियसी। ४ म. थोवं।

- [१] स दिवा ब्रह्मचारी यो दिवा स्त्रीसंगमं त्यजेत् ।
- [२] स सदा ब्रह्मचारी यः स्त्रीसंगं नवधा त्यजेत् ॥१७९॥
- [३] सः स्यादारम्भविरतो विरमेषोऽखिलाद्वि । पापहेलोः सदाऽऽरम्भारलेवाकृष्यादिकात्सदा ॥१८०॥
- [४] निर्मुच्छे वसमात्रं यः स्वीकृत्व निविश्वं त्यजेत्। बाह्यं परिमहं स स्वाद्विरकस्तु परिम्रहात्॥१८१॥
- [५] पृष्टोऽपृष्टोऽपि जो दत्तेऽनुमति पापहेतुके। पेहिकालिसकार्ये योऽनुमतिविस्तोऽस्तु सः॥१८२॥—गुण० श्राव०

स्वजनोंसे और परजनोंसे पूछा गया, अथवा नहीं पूछा गया जो श्रावक अपने गृह-सम्बन्धी कार्यमें अनुमोदना नहीं करता है, उसे अनुमितत्याग प्रतिमाधारी दसवां श्रावक जानना चाहिए ॥ ३०० ॥

## उद्दिष्टत्यागप्रतिमा

एयारसम्मि ठाणे उक्तिहो सावन्नो हवे दुविहो। वस्थेक्तधरो पढमो कोवीणपरिग्गहो विदिन्नो<sup>र</sup> ।।३०१॥(१)

ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें गया हुआ मनुष्य उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। उसके दो भेद हैं, प्रथम एक वस्त्रका रखनेवाला और दूसरा कोपीन (लंगोटी) मात्रपरिग्रहवाला॥३०१॥

> #धिमल्लाणं चयणं करेड कत्तरि छरेण वा पढमो । ठाणाइसु पिडसेहरू<sup>र</sup> उवयरणेण पयडप्पा ॥६०२॥ भुंजेइ पाणिपसम्मि भायणे वा सह समुबद्दी। उववारां पुण णियमा चउब्विहं कुणइ पन्नेसु ।।३०३।। पक्खात्तिः उ.ण पसं पविसद्द चरियाय पंगणे ठिका । भणिऊण धम्मलाहं जायइ भिक्लं सयं चेव ॥३०४॥ सिग्घं लाहालाहे श्रदीणवयणी णियत्ति ऊण तश्री । श्चरणिम गिहे वच्चड दरिसंह मोणेण कायं वा ।।३०५। जइ श्रद्धवहें कोइ वि भणइ परथेइ भोवणं कुणह । भोत्तण णिययभिष्यं तस्सएणं भुंजए सेसं ॥३०६॥ श्रह ण भणइ तो भिक्खं भमेज णियपोष्टपुरणपमाणं । पच्छा एयम्मि गिहे जाएउज पासुगं सलिलं ॥६०७॥ जं किं पि पढियभिक्सं भुंजिउजो सोहिज्जण जलेण। पक्तालिऊण पत्तं गच्छिज्जो गुरुसयासम्मि ॥३०८॥ अइ एवं ण रएउजो काउंरिसगिहस्मि<sup>र</sup> चरियाए। पविसत्ति एयभिक्खं पवित्तिशियमणां ता कुरजा ॥६०६॥ गंतूरा गुरुसमीवं पश्चक्खारां चउव्विहं विहिरा।। गहिउत्पातश्रो सम्बं श्रालोचेज्जा पयत्तेषा ॥३१०॥#

प्रथम उत्कृष्ट श्रावक (जिसे कि क्षुल्लक कहते हैं) धम्मिल्लोंका चयन अर्थात् हजामत कैंचीसे अथवा उस्तरेसे कराता है। तथा, प्रयत्नशील या सावधान होकर पीछी आदि उपकरण-से स्थान आदिका प्रतिलेखन अर्थात् संशोधन करता है।। ३०२।। पाणि-पात्रमें या थाली आदि भाजनमें (आहार रखकर) एक वार बैठकर भोजन करता है। किन्तु चारों पर्वोमें

१ म. व. विहस्रो। २ व. वयगां। ३ व. खेहइ मि। ४ व. कायब्वं। ५ प. श्रष्टवहे। ६ काउं रिसिगोहग्रम्म । ७ घ. णियमेणं।

<sup>(</sup>१) गेहादि स्याश्रमं त्यक्त्वा गुर्वन्ते व्रतमाश्रितः । भैक्याशीः यस्तपस्तप्येदृद्दिष्टविरतो हि सः ॥१८३॥

उद्दिष्टिविरती द्वेषा स्यादाची वस्नलण्डभाक् ।
 संमूर्ध्वजानां वपनं कर्मनं चैव कारयेत् ॥१८४॥
 गच्छेसाकारितो भोंकुं कुर्यातिज्ञकां वधाशनम् ।
 पाणिपांत्रेऽन्यपात्रे वा भजेद्मुक्तिं निविष्टवात् ॥१८५॥
 भुक्त्वा प्रचाह्य पार्व (त्रं) च गत्वा च गुरुसिक्षिम् ।
 चतुर्धांसपरित्यार्ग कृत्वाऽऽलोचनमास्रयेत् ॥१८६॥—गुग् ।

चतुर्विय आहारको त्यागकर उपवास नियमसे करता है ॥ ३०३॥ पात्रको प्रक्षालन करके चर्याके लिए श्रावकके घरमें प्रवेश करता है और आंगनमें ठहरकर 'धर्म-लाभ' कहकर स्वयं ही भिक्षा मांगता है ॥ ३०४ ॥ भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात् भिक्षा न मिलनेपर, अदीन-मुख हो वहांसे शीघ्र निकलकर दूसरे घरमें जाता है और मौनसे अपने शरीरको दिखलाता है ।। ३०५ ।। यदि अर्घ-पथमें, अर्थात् मार्गके बीचमें ही कोई श्रावक मिले और प्रार्थना करें कि भोजन कर लीजिए तो पूर्व घरसे प्राप्त अपनी भिक्षाको खाकर, शेष अर्थात् जितना पेट खाली रहे, तत्प्रमाण उस श्रावकके अन्नको खावे ।। ३०६ ।। यदि कोई भोजनके लिए न कहे, तो अपने पेटके पूरण करनेके प्रमाण भिक्षा प्राप्त करने तक परिभ्रमण करे, अर्थात् अन्य अन्य श्रावकोंके घर जावे। आवश्यक भिक्षा प्राप्त करनेके पश्चात् किसी एक घरमें जाकर प्रासुक जल मांगे ।। ३०७ ।। जो कुछ भी भिक्षा प्राप्त हुई हो, उसे शोधकर भोजन करे और यत्नके साथ अपने पात्रको प्रक्षालनकर गुरुके पासमें जावे ॥ ३०८ ॥ यदि किसी-को उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे, तो वह मुनियोंके गोचरी कर जानेके पश्चात् चर्याके लिए प्रवेश करे, अर्थात् एक भिक्षाके नियमवाला उत्कृष्ट श्रावक चर्याके लिए किसी श्रावक जनके घरमें जावे और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले, तो उसे प्रवृत्ति-नियमन करना चाहिए, अर्थात् फिर किसीके घर न जाकर उपवास का नियम कर लेना चाहिए ।। ३०९ ।। पश्चात् गुरुके समीप जाकर विधिपूर्वक चतुर्विध (आहारके त्यागरूप) प्रत्याख्यान ग्रहण कर पूनः प्रयत्नके साथ सर्वदोपोंकी आलोचना करे।। ३१०।।

### एमेव होइ बिइक्रो वावरिविसेसो कुविज्ज व्यायमेवा। कोचं धरिका पिष्कुं भुजिन्नो पाविषक्तिम ॥१११॥(१)

इस प्रकार ही अर्थात् प्रथम उत्कृष्ट श्रावकके समान ही द्वितीय उत्कृष्ट श्रावक होता है, केवल विशेषता यह है कि उसे नियमसे केशोंका लोंच करना चाहिए, पीछी रखना चाहिए और पाणिपात्रमें खाना चाहिए ॥३११॥

## दियापिडम-वीरचरिया-तियालजोगेसु यास्य श्रहियारो । सिद्धंत-रहस्साया वि श्रज्भययां देसविरदायां<sup>र</sup> ॥२१२॥(२)

दिनमें प्रतिमायोग धारण करना अर्थात् नग्न होकर दिनभर कायोत्सर्ग करना, वीर-चर्या अर्थात् मुनिके समान गोचरी करना, त्रिकाल योग अर्थात् गर्मीमें पर्वतके शिखरपर, बर-सातमें वृक्षके नीचे, और सर्दीमें नदीके किनारे ध्यान करना, सिद्धान्त-ग्रन्थोंका अर्थात् केवली, श्रुतकेवली-कथित गणधर, प्रत्येकबुद्ध और अभिन्नदशपूर्वी साधुओंसे निर्मित ग्रन्थोंका अध्ययन और रहस्य अर्थात् प्रायदिचत शास्त्रका अध्ययन, इतने कार्योंमें देशविरती श्रावकोंका अधिकार नहीं है ॥ ३१२॥

> उद्दिष्टिविरच्यो दुवियण्पो सावच्रो समासेण। एयारसम्मि ठाणे भणिच्रो सुत्ताणुसारेण॥३१३॥

#### १ प. ब. विरयाणां।

- (१) द्वितीयोऽवि अवेदेवं स तु कीपीनमामवान् । कुर्यारुकोचं धरेस्विच्छं पाणिवाचेऽन्नानं अजेल् ॥१८७॥
- (२) वीरचर्या-दिनच्छावा सिद्धान्ते निद्धसंश्रुती। श्रैकालिके योऽवयोगेऽस्य विधाते नाधिकारिता॥१८८॥

ग्यारहवें प्रतिमास्थानमें उपासकाध्ययन-सूत्रके अनुसार संक्षेपसे मैंने उद्दिष्ट आहार-के त्यागी दोनों प्रकारके श्रावकोंका वर्णन किया ॥ ३१३ ॥

# रात्रिभोजनदोष-वर्णन

एयारसेसु पद्रमं वि<sup>१</sup> जदो चिसिमोयणं कुणंतस्स । ठाणं या ठाइ<sup>8</sup> तम्हा बिसिमुक्ति परिदरे विवसा ॥३१४॥

चूँकि, रात्रिको भोजन करनेवाले मनुष्यके ग्यारह प्रतिमाओं मेंसे पहली भी प्रतिमा नहीं ठहरती है, इसलिए नियमसे रात्रिभोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१४॥

> चम्मद्दि-कीव-उंतुर'-भुयंग-केसाइ असगामज्यस्मि । पवियं गा कि पि पस्सइ भुंबइ सन्नां पि णिसिसमये ॥११५॥

भोजनके मध्य गिरा हुआ चर्म, अस्थि, कीट-पतंग, सर्प और केश आदि रात्रिके समय कुछ भी नहीं दिखाई देता है, और इसलिए रात्रिभोजी पुरुष सबको खा जाता है ॥ ३१५॥

दीउज्जोसं जह कुणह तह वि चडरिंदिया अपरिमाणा । णिवडंति दिद्विराएण मोहिया असणमज्मिम ॥३१६॥

यदि दीपक जलाया जाता है, तो भी पतंगे आदि अगणित चतुरिन्द्रिय जीव दृष्टिराग-मे मोहित होकर भोजनके मध्यमें गिरते हैं ॥ ३१६॥

इयएरिसमाहारं भुंजंसी श्रादणासमिह छोए। पाडणह परभविमा चउगह संसारदुक्खाहं॥३१७॥

इस प्रकारके कीट-पतंगयुक्त आहारको खानेवाला पुरुष इस लोकमें अपनी आत्मा-का या अपने आपका नाश करता है, और परभवमें चतुर्गतिरूप संसारके दुःखोंको पाता है ॥ ३१७ ॥

> एवं बहुप्पयारं दोसं पिसिभोषणम्मि णाऊण। तिविद्देण राह्युसी परिहरियम्बा हवे तम्हा ॥३१८॥

इस प्रकार रात्रिभोजनमें बहुत प्रकारके दोष जानकरके मन, वचन, कायसे रात्रि भोजनका परिहार करना चाहिए ॥ ३१८ ॥

# श्रावकके अन्य कर्त्तव्य

विणम्रो विज्ञ।विच्चं कायिकलेसो य पुज्जणिहाणं। सत्तीप् जहजोगं कायव्वं देसविष्णृहिं॥३१९॥(१)

देशविरत श्रावकोंको अपनी शक्तिक अनुसार यथायोग्य विनय, वैयावृत्त्य, काय-क्लेश और पूजन-विधान करना चाहिए ॥ ३१९ ॥

# विनयका वर्णन

दंसण-माम 'बरिते तब उवयारम्मि पंचहा विषयो। पंचमगहगमणार्थं कायन्वो देसविरएण ॥३२०॥(२)

- १ व. पि । २ व. वाइ । ३ व. दुतुर । ध. दुदुर । ४ थ. प्ययारे । ५ थ. दोसे । ६ थ. गमणत्थे ।
  - (१) विनयः स्याद्वेयाकृत्यं कायक्केशस्त्रयार्वना । कर्त्तस्या देशक्रितवर्ययाशक्ति ययागमस् ॥१९०॥
  - (२) दर्शनज्ञानचारित्रैस्तपसाऽप्युवचारतः । विनयः पंचधा स स्वास्तमस्त्रगुणसूषणः ॥१९९॥

दर्शनविनय, ज्ञानविनय, चारित्रविनय, तपविनय, और उपचारविनय, यह पाँच प्रकारका विनय पंचमगति गमन अर्थात् मोक्ष-प्राप्तिके लिए श्रावकको करना चाहिए।। ३२०।।

> णिस्संकिय संवेगाइ जे गुणा वरिणया मए पुन्वं। तेसिमग्रुपासणं जं वियाण सो दंसणो विणग्रो ॥३२१॥(१)

नि:शंकित, संवेग आदि जो गुण मैंने पहले वर्णन किये हैं, उनके परिपालनको दर्शन-विनय जानना चाहिए ॥ ३२१॥

> णाणे णाणुवयरणे य णाणवंतग्मि तह य भत्तीए। जं पडियरणं कीरङ् णिच्चं तं णाणविणम्रो हु ॥३२२॥(२)

ज्ञानमें, ज्ञानके उपकरण शास्त्र आदिकमें, तथा ज्ञानवंत पुरुषमें भक्तिके साथ नित्य जो अनुकूल आचरण किया जाता है, वह ज्ञानविनय है ॥ ३२२॥

पंचिवहं चारिसं ग्रहियारा जे य विश्णया तस्स । जंसेसिं बहुमाणं बियाण चारिसविणश्रो सो ॥३२३॥

परमागममें पांच प्रकारका चारित्र और उसके जो अधिकारी या धारण करनेवाले वर्णन किये गये हैं, उनके आदर-सत्कारको चारित्रविनय जानना चाहिए ॥ ३२३॥

> बालो यं बुद्दो यं संकर्ण विजिज्जण तवसीणं । जंपणिवायं कीरइ तविवाणयं तं विवाणीहि ॥३२४॥(३)

यह बालक है. यह वृद्ध है, इस प्रकारका संकल्प छोड़कर तपस्वी जनोंका जो प्रणिपात अर्थात् आदरपूर्वक वंदन आदि किया जाता है, उसे तप विनय जानना चाहिए ॥ ३२४॥

> उवयारिश्रो वि विणश्रो मण-विच-काण्ण होइ तिवियप्पो । सो पुण दुविहो भणिश्रो पश्चक्ख-परोक्खभेएण ॥३२५॥(४)

औपचारिक विनय भी मन, वचन, कायके भेदसे तीन प्रकारकी होती है और वह तीनों प्रकारका विनय प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका कहा गया है ॥ ३२५ ॥

जं दुप्परिणामाश्रो मणं' णियत्ताविऊण सुहजोए। ठाविउज्ञह् सो विणद्यो जिणेहि माणस्सिद्यो भणिको ॥३२६॥(५)

जो मनको खोटे परिणामोंसे हटाकर शुभयोगमें स्थापन किया जाता है अर्थात् लगाया जाता है, उसे जिन भगवान्ने मानसिक विनय कहा है ॥ ३२६॥

हिय-मिय पुण्जं सुत्ताणुवीचि श्रफरसमककसं वयणं। संजयिजणन्मि जं चाहुभासगं वाचित्रो वीणग्रो ॥३२७॥(६)

- ९ इ. मया । २ म. तवस्सीणां । ३ म. प. वियाणेहिं । ४ ध. पुजा ।
  - (१) निःशंकित्वादयः पूर्वं ये गुर्खा वर्णिता मया। यत्तेषां पालनं सः स्याद्विनयो दर्शनात्मकः॥११२॥
  - (२) ज्ञाने ज्ञानोपचारे चः \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
- (३) यहाँका पाठ मुद्दित प्रतिमें नहीं है और उसकी झादशैभूत पंचायती मन्दिर देहलीकी हस्सलिखित प्रतिमें भी पत्र टूट जानेसे पाठ उपलब्ध नहीं है।—संपादक।
  - (४) मनोवाकाय भेदेन ..... प्रत्यक्षेतरभेदेन सापि स्याद्विविधा पुनः।
  - (५) दुर्ध्यानात्समाकृष्य शुमध्यामेन धार्यते । मानसं त्वनित्रं प्रोक्तो मानसी बिनयो हि सः ॥१९७॥
  - (६) वचो हितं मितं पूज्यमनुवीचिवचोऽपि च । यद्यतिमनुवर्तेत वाचिको विनयोऽस्तु सः ॥१९८॥

हित, मित, पूज्य, शास्त्रानुकूल तथा हृदयपर चोट नहीं करनेवाले कोमल वचन कहना और संयमी जनोंमें चाटु (नर्म) भाषण करना सो वाचिक विनय है ।। ३२७ ।।

किरियरमञ्जुद्दाणं यावणंजिक आसणुककरणदाणं।
एते पश्चमामणं च गच्छमायो झणुन्वज्ञणं॥३२८॥(१)
कायाणुरूवमस्याकरणं काक्षाणुरूवपियरणं।
संथारमियवकरणं उवयरयाणं च पिक्किहणं॥३२९॥
इश्वेवमाइ काइयवियाश्रो रिसि-सावयाया कायव्वो।
जिल्लावयसमणुगणंतेसा देसविरएसा जहजोगां॥३६०॥(२)

साधु और श्रावकोंका कृतिकर्म अर्थात् वंदना आदि करना, उन्हें देख उठकर खड़े होना, नमस्कार करना, अंजली जोड़ना, आसन और उपकरण देना, अपनी तरफ आते देखकर उनके सन्मुख जाना, और जानेपर उनके पीछे पीछे चलना, उनके शरीरके अनुकूल मर्दन करना, समयके अनुमार अनुकरण या आचरण करना, संस्तर आदि करना, उनके उपकरणोंका प्रतिलेखन करना, इत्यादिक कायिक विनय है। यह कायिक विनय जिनवचनका अनुकरण करने-वाले देशविरती श्रावकको यथायोग्य करना चाहिए ॥ ३२८–३३०॥

इय पश्चम्को एसो भिषाको गुरुगा विद्या वि आगाए। अगुविद्याल जंतं परोन्सविद्याको सि विक्लेको ॥३३१॥(३)

इस प्रकारसे यह तीनों प्रकारका प्रत्यक्ष विनय कहा । गुरुके विना अर्थात् गुरुजनों-के नहीं होनेपर भी उनकी आजाके अनुसार मन, वचन, कायसे जो अनुवर्तन किया जाता है, वह परोक्ष-विनय है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ३३१॥

> विषण्ण ससंकुजनजन्माहधवलियदियंतको पुरिशो । सन्दर्ध हवह सुहको तहेव श्रादिजनक्षणो य ॥३३२॥(४)

विनयसे पुरुष शशांक (चन्द्रमा) के समान उज्ज्वल यशःसमूहसे दिगन्तको धवलित करता है। विनयसे वह सर्वत्र सुभग अर्थात् सब जगह सबका प्रिय होता है और तथैव आदेयवचन होता है, अर्थात् उसके वचन सब जगह आदरपूर्वक ग्रहण किये जाते हैं।। ३३२।।

जे केह वि उवएसा इह-परकोए सुहावहा संति । विषएण गुरुजणाणं सब्वे पाउणह ते पुरिसा ॥३३३॥(५)

जो कोई भी उपदेश इस लोक और परलोकमें जीवोंको सुखके देनेवाले होते हैं, उन सबको मनुष्य गुरुजनोंकी विनयसे प्राप्त करते हैं ॥ ३३३ ॥

देविंद-चक्कहर-मंडलीयरायाइजं सुहं सोए। तं सञ्जं विख्यफलं खिन्त्रायसुहं तहारे चेव ॥३३४॥

- १ प्रतिषु 'गुरुजखाको' इति पाठः । २ प. सहबेव ।
  - (१) गुरुस्तुतिकियायुक्ता नमनोश्वासनार्पणस् । सम्मुखो गमनं चैव तथा वाऽनुव्रजकिया ॥१९९॥
  - (२) अंगसंवाहनं योग्यप्रतीकारादिनिर्मितिः । विधीयते यतीनां यत्कायिको विनयो हि सः ।।२००॥
  - (३) प्रत्यकोऽप्ययमेतस्य परोक्षस्तु विवापि वा । गुरूंस्तदाज्ञयैव स्याखबृत्तिः धर्मकर्मसु ॥२०१॥
  - (४) शशांकिनमें जा की तिः सीभाग्यं भाग्यमेव अ । बादेयवस्तरं च भवेद्वित्रयतः सताम् ॥२०२॥
  - (५) विनयेन समं किंचिशास्ति मित्रं जगस्त्रये । यस्मासेनैव विद्यानां रहस्यमुपलभ्यते ॥२०३॥—मुराज श्राञ्च०

संसारमें देवेन्द्र, चक्रवर्त्ती, और मांडलिक राजा आदिके जो सुख प्राप्त हैं, वह सब विनयका ही फल है । और इसी प्रकार मोक्षका सुख पाना भी विनयका ही फल है ।। ३३४ ॥

सामग्या वि य विजा या विष्यवहीयस्य सिद्धिमुक्याह । किं पुण विव्युद्धविज्ञा विश्वयविद्धीयस्य सिक्सेह ॥३३५॥

जब साधारण विद्या भी विनय-रहित पुरुषके सिद्धिको प्राप्त नहीं होती है, तो फिर वया मुक्तिको प्राप्त करानेवाली विद्या विनय-विहीन पुरुषके सिद्ध हो सकती है ? अर्थात् कभी नहीं सिद्ध हो सकती ॥ ३३५ ॥

> सत्त् वि मित्तभागं जग्हा उवयाह विषयसीलस्स । विषयो तिविहेण तयो कायग्वो देसविरएण ॥३१६॥(१)

र्चूकि, विनयशील मनुष्यका शत्रु भी मित्रभावको प्राप्त हो जाता है, इसलिए श्रावकको मन, वचन, कायसे विनय करना चाहिए ॥ ३३६॥

# वैयादृत्यका वर्णन

भ्रह्वात-बुद्ध-रोगाभिभूय-तणुकिखेससत्ताणं ।
चाउठवणो संवे ब्रह्मोगां तह मणुरुखायां ॥३३०॥(२)
कर-चरणः पिट्ट-सिरसाणां महण-भ्रक्शंग-सेबिकिरियाहिं ।
उठ्यत्तण-परियशण-पसारणाकुं चणाईहिं ॥३३८॥
पिड्रम्मणोहिं तणुनोय-मत्त-पाणेहिं भेसजेहिं तहा ।
उभ्रराईख विकिंचणेहिं तणुचोवणेहिं च ॥३३९॥
संधारसोहणेहि य विज्ञावकां सया पयत्तेष ।
कायव्यं सत्तीए गिडिबिहिगिच्छ्रेण भाषेण ॥३४०॥

मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविका, इस चार प्रकारके चतुर्विध संघमे अतिवाल, अतिवृद्ध, रोगसे पीड़ित अथवा अन्य शारीरिक क्लेशसे संयुक्त जीवोंका, तथा मनोज्ञ अर्थात् लोकमें प्रभावशाली साधु या श्रावकोंका यथायोग्य हाथ, पैर, पीठ और शिरका दवाना, तेल-मर्दन करना, स्नानादि कराना, अंग सेकना, उठाना, बैठाना, अंग पसारना, सिकोड़ना, करवट दिलाना, सेवा-शुश्रूपा वा आदि वा समयोचित कार्योंके द्वारा, शरीरके योग्य पथ्य अन्न-जल द्वारा, तथा औषधियोंके द्वारा उच्चार (मल) प्रस्रवण (मूत्र) आदिके दूर करनेसे, शरीरके धोनेसे, और संस्तर (बिछौना) के शोधनेसे सदा प्रयत्नपूर्वक ग्लानि-रहित भावसे शक्तिके अनुसार वैयावृत्य करना चाहिए ॥ ३३७–३४०॥

यिस्संकिय-संवेगाह्य जे गुणा विश्वाया मणो विसया।
ते होंति पायहा पुण विज्ञावद्यं करंतस्स ।।३४९।।
देह-तत्र-शियम-संज्ञम सीस-समाही य धामयदाणं च।
गङ्ग मह वलं च दिश्णं विज्ञावद्यं करंतेण ।।३४२।।(३)

१ इ. सिउमेह, म. सिडिमहह, व. सिडिमहह । २ इ. पंडितमा०, व. पंडिज्जगा०। ३ व. मुरो। ४ घ. गुण।

- (१) विद्वेषिणोऽपि भित्रत्वं प्रयान्ति विनयाद्यतः । तस्मात्त्रेषा विधातस्यो विषयो देशस्यतः ॥२०४॥
- (२) बालवार्धक्यरोगादिक्किप्टे संबे चतुर्विचे । वैयावृत्त्यं धयाशक्तिविचेशं देशसंबत्तैः |{२०५॥
- (३) चपुस्तपोवलं शीलं गति-बुद्धि-समाधयः। निर्मर्लं नियमादि स्याद्वैयादृरयकृतार्पणम् ॥२०६॥—-गुण् आ०

निःशंकित आदि और संवेग आदि जो मनोविषयक गुण पहले वर्णन किये गये हैं, वे सब गुण वैयावृत्त्य करनेवाले जीवके प्रकट होते हैं।।३४१।। वैयावृत्त्यको करनेवाले श्रावकके द्वारा देह, तप, नियम, संयम और शीलका समाधान, अभय दान तथा गति, मित और बल दिया जाता है।। ३४२।।

भावार्थ—साधु जन या श्रावक आदि जब रोग आदिसे पीड़ित होकर अपने व्रत, संयम आदिके पालनेमें असमर्थ हो जाते हैं, यहाँ तक कि पीड़ाकी उग्रतासे उनकी गति, मित आदि भी भ्रष्ट होने लगती है और वे मृतप्राय हो जाते हैं, उस समय सावधानीके साथ की गई वैयावृत्ति उनके लिए संजीविनी वटीका काम करती है, वे मरनेसे बच जाते हैं, गित, मित यथापूर्व हो जाती है और वे पुनः अपने व्रत, तप संयम आदिकी साधनाके योग्य हो जाते हैं, इसलिए ग्रन्थ-कारने यह ठीक ही कहा है कि जो वैयावृत्त्य करता है, वह रोगी साधु आदिको अभयदान, व्रत-संयम-ममाधान और गित-मित प्रदान करता है, यहाँ तक कि वह जीवन-दान तक देता है और इम प्रकार वैयावृत्त्य करनेवाला सातिशय अक्षय पुण्यका भागी होता है।

गुणपरिणामो जायह जिणिद-धाणा य पालिया होह । जिणसमय-तिलयभूको सब्भह धयतो वि गुणरामी ॥३४३॥ भमइ जए जसकित्ती सजणसुद्द-हिबय-णयण-सुहजणणी। ध्रमणेवि य होति गुणा विज्ञावश्चेण हहसोए॥३४४॥(१)-

वयावृत्य करनेसे गुण-परिणमन होता है, अर्थात् नवीन सद्गुणोंका प्रादुर्भाव और विकास होता है, जिनेन्द्र-आज्ञाका परिपालन होता है, और अयत्न अर्थात् प्रयत्नके बिना भी गुणोंका समूह प्राप्त होता है तथा वह जिन-शासनका तिलकभूत प्रभावक व्यक्ति होता है। ३४३॥ सज्जन पुरुषोंके श्रोत्र, नयन और हृदयको सुख देनेवाली उसकी यश कीर्ति जगमें फैठती है, तथा अन्य भी बहुतसे गुण वैयावृत्त्यसे इस लोकमे प्राप्त होते हैं।। ३४४॥

परलोए वि सरूवो चिराउसो रोय-सोय-परिर्हाणो । बल-तेय-सत्तज्ञसो जायह श्रस्तिल्पयामो वा ॥३४५॥ अक्लोसहि-सव्वोसहि-श्रक्षीणमहाणसाइरिस्टीमो । श्रणिमाह्गुणा य तहा विज्ञावश्वेण पाउणह् ॥३४६॥ किं जंपिएण बहुणा तिलोहसंखोहकास्यमहंतं । तिस्थयरणामपुरणं विज्ञावश्वेण श्रज्जेह ॥३४७॥

वैयावृत्यके फलसे परलोकमें भी जीव मुख्यवान्, चिरायुष्क, रोग-शोकसे रहित, बल, तेज और सत्त्वसे युक्त तथा पूर्ण प्रतापी होना है ॥ ३४५ ॥ वैयावृत्त्यसे जल्लौषधि, सर्वोषधि, और अक्षीणमहानस आदि ऋद्धियाँ, तथा अणिमा आदि अष्ट गुण प्राप्त होते हैं ॥३४६॥ अधिक कहनेसे क्या, वैयावृत्त्य करनेसे यह जीव तीन लोकमें संक्षीभ अर्थात् हर्ष और आश्चर्य को करनेवाला महान् तीर्थङ्कर नामका पुण्य उपार्जन करता है ॥ ३४७ ॥

तरुणियण-णयण-मणहारिरूब-वज्ञ-तेय-सत्तसंपरणो । जाग्रो विज्ञावर्ष पुरुवं काऊण वसुदेवो ॥३४८॥

वसुदेवका जीव पूर्वभवमें वैयावृत्त्य कर तरुणीजनोंके नयन और मनको हरण करने वाले रूप, बल, तेज और सत्त्वसे सम्पन्न वसुदेव नामका कामदेव हुआ ॥ ३४८॥

<sup>(</sup>१) वैयाबुस्पकृतः किञ्चिद्दुर्तभं न जगञ्ये । विद्या कीर्तिःयशोताक्ष्मीः धीः सौभाग्यगुणेष्वपि ॥२०७॥—गुण् आ०

वारवर्र्ष् विज्ञाविश्वं किश्वा श्रसंजदेगावि । तिरथयरणामपुरणं समजियं वासुदेवेण ॥३४९॥

द्वारावतीमें व्रत-संयमसे रहित असंयत भी वासुदेव श्रीकृष्णने वैयावृत्त्य करके तीर्थं -कर नामक पुण्यप्रकृतिका उपार्जन किया ॥ ३४९ ॥

> एवं णाऊण फरुं विजाधसस्य परमभत्तीए । णिच्छुयजुत्तेण सया कायव्वं देसविरएण ॥३५०॥

इस प्रकार वैयावृत्त्यके फलको जानकर दृढ् निश्चय होकर परम भक्तिके साथ श्रावक को सदा वैयावृत्त्य करना चाहिए ॥ ३५० ॥

# कायक्लेशका वर्णन

श्रायंबित णिव्वियदी एयद्वाणं झुद्रमाइखवणेहि । जं कीरइ तणुतावं कायकिलेसो सुणेयव्वो ॥३५१॥(१)

आचाम्ल, निर्विकृति, एकस्थान, (एकाशन) चतुर्थभक्त अर्थात् उपवास, पष्ठ भक्त अर्थात् वेला, अष्टमभक्त अर्थात् तेला आदिके द्वारा जो शरीरको कृश किया जाता है, उसे कायक्लेश जानना चाहिए ॥ ३५१॥

मेहाविणरा एएण चेव बुज्मंति बुद्धिबहवेण। ण य मंद्रबुद्धिणो तेण किं पि बोच्छामि सविसेसं ॥३५२॥

बुद्धिमान् मनुष्य तो इस संक्षिप्त कथनसे ही अपनी बुद्धिके वैभव द्वारा कायवलेशके विस्तृत स्वरूपको समभ जाते हैं। किन्तु मन्दबुद्धि जन नहीं समभ पाते हैं, इसलिए कायक्लेश का कुछ विस्तृत स्वरूप कहूँगा ॥ ३५२॥

# पंचमी व्रतका वर्णन

श्रासाद कत्तिणु फग्गुणे य सियपंत्रमीणु गुरुमुले । गहिऊण विहिं विहिणा पुन्वं काऊण जिणपूजां ॥३५३॥ पिटमासमेकसमणेण जाव वासाणि पंच मासा य । श्रविच्छिणणां कायव्वा सुत्तिसुहं जायमाणेण ॥३५४॥

आषाढ, कात्तिक या फाल्गुन मासमें शुक्ला पंचमीके दिन पहले जिन-पूजनको करके पुन: गुरुके पाद-मूलमें विधिपूर्वक विधिको ग्रहण करके, अर्थात् उपवासका नियम लेकर, प्रतिमास एक क्षमणके द्वारा अर्थात् एक उपवास करके पाँच वर्ष और पाँच मास तक मुक्ति-सुखको चाहनेवाले श्रावकोंको अविच्छिन्न अर्थात् विना किसी नागाके लगातार यह पंचमीव्रत करना चाहिए ॥ ३५३-३५४॥

श्रवसाणे पंच घडाविऊण पिडमात्रो जिणवरिदाणं । तह पंच पोत्थयाणि य लिहाविऊणं ससत्तीए ॥३५५॥ तेसिं पहट्टयाले जं कि पि पहट्टजोग्गसुवयरणं । तं सन्वं कायन्वं पत्तेयं पंच पंच संखाए ॥३५६॥

वत पूर्ण हो जानेपर जिनेन्द्र भगवान्की पांच प्रतिमाएँ बनवाकर, तथा पाँच पोथियों (शास्त्रों) को लिखाकर अपनी शक्तिके अनुसार उनकी प्रतिष्ठाके लिए जो कुछ भी प्रतिष्ठा

१ द्वारावत्याम् । २ व. बुब्भंति । ध. जुज्मति । १ प. पुरुजा । ४ घ. अविक्षिणा ।

<sup>(</sup>१) स्राचाम्लं निविकृत्यैक भक्त-षष्टाष्टमादिकम् । यथाराक्तिश्च कियेत कायक्वेशः स उच्यते ॥२००॥

के योग्य उपकरण आवश्यक हों, वे सब प्रत्येक पांच पांचकी संख्यासे बनवाना चाहिए ॥ ३५५-३५६ ॥

> सहिरण्ण पंचकलसे पुरश्चो विस्थारिऊण वस्यमुहे । पक्कण्णं बहुभेयं फलाणि विविद्याणि तह चेव ॥३५७॥ दाणं च जहाजोग्गं दाऊण चडिबहस्स संधस्स । उज्जवणविही एवं कायम्बा देसविरएया ॥३५८॥

हिरण्य-सुवर्ण सहित अर्थात् जिनके भीतर सोना, चांदी, माणिक आदि रखे गये हैं, और जिनके मुख वस्त्रसे बंधे हुए हैं, ऐसे पांच कलशोंको जिनेन्द्र-वेदिकाके सामने रखकर, तथैव नाना प्रकारके पकवान और विविध फलोंको भी रखकर और चतुर्विध संघको यथायोग्य दान देकर देशविरत श्रावकोंको इस प्रकार बत उद्यापन विधि करना चाहिए ॥ ३५७–३५८ ॥

उज्जवस्मविही ण तरइ काउं जह को वि श्रस्थपरिहीणो । तो विद्यमा कायस्वा उववासविही प्यसेण ॥३५९॥

यदि कोई धन-हीन श्रावक उद्यापनकी विधि करनेके लिए समर्थ न हो, तो उसे विधि-पूर्वक यत्नके साथ उपवास-विधि दुग्नी करना चाहिए ॥ ३५९ ॥

> जइ श्रंतरम्मि कारणवसेख एको व दो व उपवासा<sup>र</sup> । ण कश्चो तो मूलाश्चो पुर्को वि सा होह कायस्वा ॥३६०॥

यदि व्रत करते हुए बीचमें किसी कारणवश एक या दो उपवास न किये जा सके हों, तो मूळमें अर्थात् प्रारम्भसे छेकर पुनः वही उपवास विधि करना चाहिए ॥ ३६० ॥

> एस कमो ग्रायच्यो सर्व्यावहीणं भणिज्जमाणाणं । एवं णाऊण फुडं ण पमाश्रो होइ कायव्यो ॥३६१॥

यह कम आगे कहे जानेवाले सभी व्रत-विधानोंका जानना चाहिए, ऐसा भले प्रकार जानकर कभी भी ग्रहण किये गये व्रतमें प्रमाद नहीं करना चाहिए ॥ ३६१ ॥

> पंचमिउववासविहिं किश्वा देविंद-चक्कविष्टत्ते । भोत्तृषा दिव्यभाण् पच्छा पाउरादि णिव्वाणं ॥३६२॥

श्रावक इस पंचमीव्रतके उपवास-विधानको करके देवेन्द्र और चक्रवर्त्तियोंके दिव्य भोग भोगकर पीछे निर्वाण पदको प्राप्त करता है ॥ ३६२ ॥

# रोहिणीव्रत-वर्णन

विहिणा गहिऊण विहिं रोहिणिरिक्लिम्स पंच वासाणि । पंच य मासा जाव उ <sup>3</sup>उपवासं तस्मि रिक्लिम्स ॥३६३॥ काऊणुञ्जवणं पुण पुन्वविहाणेण होइ कायव्वं । णवरि विसेसो पिडमा कायव्वा वासुपुज्जस्स ॥३६४॥

रोहिणी नक्षत्रमें विधिपूर्वक व्रत-विधिको ग्रहण कर पाच वर्ष और पांच मास तक उसी नक्षत्रमें उपवासको ग्रहण कर, पुनः अर्थात् व्रतपूर्ण होनेके पश्चात् पूर्वोक्त विधानसे उसका उद्यापन करना चाहिए । यहां केवल विशेषता यह है कि प्रतिमा वासुपूज्य भगवान्की वनवाना चाहिए ।। ३६३–३६४ ।।

तस्स फलेणित्थी वा पुरिसो सोयं ग पिच्छ्रह कया वि । भोत्तृण विज्ञत्नभोगु पच्छा पाउणङ् णिग्वाणं ॥३६५॥

१ ध, उबवासी । २ झ. आचो । ३ शोकं।

इस रोहिणी व्रतके फलसे स्त्री हो, या पुरुष, वह कभी भी शोकको नहीं देखता है, अर्थात् उसका जीवन रोग-शोक-रहित सुखसे व्यतील होता है और वह विपुल भोगोंको भोगकर पीछे निर्वाण-सुखको प्राप्त होता है ॥ ३६५॥

# श्रश्विनीव्रत-वर्णन

गहिऊणस्सिणिरिक्खम्मि विहि रिक्खेसु सत्तवीसेसु । रिक्खं पढि एकेको उववासो होह कायव्वो ॥३६६॥ एवं काऊण विहिं सत्तीए जो करेह उज्जवणं । सुत्त्ग्यब्सुद्यसुहं सो पावह श्रक्खयं सुक्खं ॥३६७॥

अश्विनी नक्षत्रमें ब्रत-विधिको ग्रहण कर पुनः सत्ताईस नक्षत्रोमें प्रत्येक अश्विनी नक्षत्र पर एक एक उपवास करना चाहिए । इस प्रकार अश्विनी ब्रनकी विधिको करके जो अपनी शक्तिके अनुसार उद्यापन करता है, वह अभ्युदय अर्थात् स्वर्गके सुखको भोगकर अक्षय मुक्ति-सुखको प्राप्त करता है ॥ ३६६–३६७॥

# सौंख्यसम्पत्तित्रत-वर्णन

एया पिडवा वीया उ दुण्णि तीया उ तियिण चउत्थीश्री! । चत्तारि पंचमीश्रो पंच य छट्टी उ छट्टव ॥२६८॥ सत्तेव सत्तर्माश्रो श्रह्टिम्मिश्रो य एव य णवमीश्रो । इस दसमीश्रो य तहा एयारस एयारसीश्रो य ॥३६६॥ बारस य वारसीश्रो तेरह तह तेरसीश्रो णायव्वा । चोइस य चोइसीश्रो परणारस पुण्णिमाश्रो य ॥३७०॥ उववासा कायव्वा जहुत्तसंखाकमेण एयासु । एसा णामेण बिही विग्णेया सुक्खसंपत्ती ॥३०१॥ एयस्से संजायह फलेण श्रद्धमुक्खसंपत्ती । कमसो मुत्तिमुहस्स वि तम्हा कुउजा प्यत्तेण ॥३७२॥

प्रतिपदा आदिक तिथियोंमें यथोक्त संख्याके कमसे प्रतिपदाका एक, द्वितीया-के दो, तृतीयाके तीन, चतुर्थीके चार, पंचमीके पाँच, षण्ठीके छह, सप्तमीके सात, अप्टमीके आठ, नवमीके नौ, दशमीके दश, एकादशीके ग्यारह, द्वादशीके बारह, त्रयोदशीके तेरह,चतुर्दशी-के चौदह, और पूर्णमामीके पन्द्रह उपवास करना चाहिए। इस उपवास-विधिका नाम सौख्य-संपत्तित्रत जानना चाहिए। इस व्रत-विधिके फलसे अभ्युदय-सुखकी संप्राप्ति होनी है और कमसे पुक्तिसुखकी भी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रयत्नके साथ इस व्रतको करना चाहिए। ॥ ३६८-३७२॥

# नन्दीश्वरपंक्तिव्रत-वर्णन

काऊण श्रद्ध एयंतराणि रइयरणगेसु चतारि । दिहसुइसेलेसु पुणो श्रंजणिजणचेदण श्रद्धं ॥३७३॥ णंदीसरिम दीवे एवं चउसु वि दिसासु कायव्वा । उववासा एम विही णंदीसरपंति णामेण ॥३७४॥ जं किं पि देवलोण महद्विदेवाख माग्रुसाण सुहं । मोत्तृण सिद्धिसोक्सं पाउणइ फलेख एयस्स ॥३७५॥ नन्दीश्वर द्वीपमें एक दिशासम्बन्धी आठ रतिकर पर्वतोंमें विद्यमान जिन-विम्ब सम्बन्धी आठ एकान्तर उपवास करके, पुनः चार दिधमुख नामक शैलोंमें विद्यमान जिनविम्ब सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः एक अंजनिगरिस्थ जिनबिम्ब सम्बन्धी षष्ठम-भक्त अर्थात् एक वेला करे। इस प्रकार चारों ही दिशाओंमें उपवास करना चाहिए। इस उपवास-विधिका नाम नन्दीश्वर पंवित व्रत है। इस व्रतके फलमे देवलोकमें महद्धिक देवों के जो कुछ भी सुख हैं, और मनुष्योंके जितने सुख हैं, उन्हें भोगकर यह जीव सिद्धि-सुखको प्राप्त होता है। ।।।३७३–३७५।।

# विमानपंक्तिव्रत-वर्णन

एयंतरोववासा चत्तारि चढहिसासु काऊण । छट्ठं मक्से एवं तिसट्ठिसुत्तो विहिं कुञ्जा ॥३७६॥ पट्ठवणे णिट्ठवणे छट्ठं मञ्मन्मि भट्ठयं च तहा । एस विही णायन्वा विमाणपंति त्ति णामेण ॥३७७॥

चारों दिशाओं में स्थित चार श्रेणीबद्ध विमान सम्बन्धी चार एकान्तर उपवास करके, पुनः मध्यमें स्थित उन्द्रक विमान सम्बन्धी एक षष्ठभक्त अर्थात् वेला करे। इस प्रकार यह विधि तिरेसठ वार करना चाहिए। प्रस्थापन अर्थात् व्रत-प्रारम्भ करनेके दिन और निष्ठापन अर्थात् व्रत समाप्त होनेके दिन वेला करे, तथा मध्यमें अष्टम भक्त अर्थात् तेला करे। इस उपवाग-विधिका नाम विमान-पंक्ति व्रत जानना चाहिए।। ३७६-३७७।।

फलमेयस्से भोत्र्या देव-मग्रुएसु इंदियजसुक्लं । पच्छा पावइ मोक्त्वं थुणिज्जमाणो सुरिंदेहिं ॥३७८॥

इस व्रत-विधानके फलसे यह जीव देव और मनुष्योंमें इन्द्रिय-जनित सुख भोगकर पीछे देवेन्द्रोंसे स्तृति किया जाना हआ मोक्षको पाता है ॥ ३७८ ॥

> उद्देसमेत्तमेयं कीरङ्ग श्रम्णं पि जं ससत्तीए । सुत्तुत्ततवविहाणं कायकिलेसु त्ति तं विति ॥३७९॥

वर्तोका यह उद्देशमात्र वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सूत्रोक्त तप-विधानको जो अपनी शक्तिके अनुसार करता है, उसे आचार्योंने कायक्लेश इस नामसे कहा है।। ३७९।।

> जिण-सिद्ध-सृरि-पाठय-साहूणं जं सुयस्त विहवेण । कीरइ विविहा पूजा वियाण तं पूजणविहाणं ॥३८०॥(१)

अर्हन्त जिनेन्द्र, सिद्ध भगवान्, आचार्य, उपाध्याय और साधुओंकी तथा शास्त्रकी जो वैभवसे नाना प्रकारकी पूजा की जाती है, उसे पूजन-विधान जानना चाहिए ॥ ३८० ॥

णाम-द्ववणा-दव्वे खित्ते काले विवाण भावे य । जुब्विहपूया भणिया समासन्त्रो जिणवरिंदेहिं ॥३८१॥(२)

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी अपेक्षा संक्षेपसे छह प्रकारकी पूजा जिनेन्द्रदेवने कही है ॥ ३८१ ॥

- (१) गुरूणामपि पंचानां या यथाभक्ति-शक्तितः । क्रियतेऽनेकथा पूजा सोऽर्चनाविधिरूच्यते ॥२११॥
- (२) स नाम-स्थापना-द्रव्य-क्षेत्र-कालाच भावतः । षोढाचा विधिरुद्दिष्टो विधेयो देशसंयतैः ॥२१२॥—-गुण० आ०

### नामपूजा

उच्चारिऊण णामं श्ररुहाईणं विसुद्धदेसम्म । पुप्काणि जं खिविज्जंति वरिणया णामपूर्या सा ॥३८२॥(१)

अरहन्त आदिका नाम उच्चारण करके विशुद्ध प्रदेशमें जो पुष्प क्षेपण किये जाते हैं, वह नाम पूजा जानना चाहिए ॥ ३८२ ॥

### स्थापना पूजा

सब्भावासब्भावा दुविहा ठवणा जिणेहि पण्णता । सायारवंतवत्थुम्मि जं गुणारोवणं पढमा ॥३८२॥ अवस्वय-वराडको वा अमुगो एसो ति णिययबुद्धीए । संकप्पिरूण वयणं एसा विद्या श्वसब्भावा ॥३८४॥(२)

जिन भगवान्ने सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापना, यह दो प्रकारकी स्थापना पूजा कही है। आकारवान् वस्तुमें जो अरहन्त आदिके गुणोंका आरोपण करना, सो यह पहली सद्भावस्थापना पूजा है। और, अक्षत. वराटक (कौड़ी या कमलगट्टा) आदिमें अपनी बुद्धिसे यह अमुक देवता है ऐसा संकल्प करके उच्चारण करना, सो यह असद्भावस्थापना पूजा जानना चाहिए ॥ ३८३-३८४॥

हुंबावसप्पिणीए विह्या ठवणा ण होदि<sup>र</sup> कायन्वा । खोए कुलिंगमहमोहिए जदो होइ संदेहो ॥३८५॥(३)

हुंडावसर्पिणी कालमें दूसरी असद्भावस्थापना पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि, कुलिंग-मतियोंसे मोहित इस लोकमें संदेह हो सकता है ॥ ३८५ ॥

> काराविग्रंदपिकमा पहुहुछक्खणविहिं फलं चेव । एदे पंचहियारा गायक्वा पदमठवणाए ॥३८६॥(४)

पहली सद्भावस्थापना-पूजामें कारापक अर्थात् प्रतिमाको बनवाकर उसकी प्रतिप्ठा करानेवाला, इन्द्र अर्थात् प्रतिष्ठाचार्य, प्रतिमा, प्रतिष्ठाकी लक्षणविधि, और प्रतिष्ठाका फल, ये पाँच अधिकार जानना चाहिए ॥ ३८६ ॥

#### कारापक-लन्नए

भागी वच्छक्क-पहावणा-खमा-सच्च-मह्वोवेदो । जिणसासण-गुरुभत्तो सुत्ते कारावगो भणिहो ॥३८७॥

१ व वाण्यिया। २ इ. व. एसु। ३ य. ध. होई।

- (१) नामोचारोऽर्हतादोनां प्रदेशे परितः शुचौ । यःपुष्पाचतनिश्लेपा कियते नामपूजनम् ॥२१३॥
- (२) सद्भावेतरभेदेन स्थापना द्विविधा मता। सद्भावस्थापना भावे साकारे गुग्ररोपग्रम् ॥२१४॥ उपलादौ निराकारे शुचौ संकल्पपूर्वकम् । स्थापनं यदसद्भावः स्थापनेति तदुच्यते ॥२१५॥
- (३) हुंडावसिर्पिक्षीकाले द्वितीया स्थापना बुधैः। न कर्त्तव्या यतो लोके समृद्धसंशयो अवेत् ॥२१६॥
- (४) निर्मापकेन्द्रप्रतिमा प्रतिद्वालयम तत्फलम् । त्रधिकाराश्च पंचैते सद्भावस्थापने स्मृताः ॥२१७॥—गुग्रभूषय् आवकाकार

भाग्यवान्, वात्सल्य, प्रभावना, क्षमा, सत्य और मार्दव गुणसे संयुक्त, जिन अर्थात् देव, शासन अर्थात् शास्त्रऔर गुरुकी भिवत करनेवाला प्रतिष्ठाशास्त्रमें कारापक कहा गया है।।३८७

### इंद्र-लच्चए

देस-कुत्त-जाइसुद्धो णिरुवम-श्रंगो विसुद्धसम्मत्तो । पदमाणिश्रोयकुसलो पहृद्धनन्त्वणविहिविद्गण् ।।३८८॥ सावयगुणोववेदो उवासयन्भ्रयणसत्थियसुद्धी । एवं गुणो पहृट्टाइरिश्रो जिणसासणे भणिश्रो ।।३८९॥

जो देश, कुल और जातिसे शुद्ध हो, निरुपम अंगका धारक हो, विशुद्ध सम्यग्दृष्टि हो, प्रथमानुयोगमें कुशल हो, प्रतिष्ठाकी लक्षण-विधिका जानकार हो, श्रावकके गुणोंसे युक्त हो, उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) शास्त्रमें स्थिरबृद्धि हो, इस प्रकारके गुणवाला जिनशासन-में प्रतिष्ठाचार्य कहा गया है ॥ ३८८-३८९॥

### प्रतिमा-विधान

#मणि-कणय-रचण-रूपय-पित्तल-मुत्ताहकोवलाईहि । पढिमालक्लयाविहिणा जिणाहपबिमा धडाविस्ता ॥३९०॥

मणि, स्वर्ण, रत्न, चाँदी, पीतल, मुक्ताफल (मोती) और पाषाण आदिसे प्रतिमाकी लक्षणिविधिपूर्वक अरहंत, सिद्ध आदिकी प्रतिमा बनवाना चाहिए ॥ ३९०॥

बारह-भ्रंगंगी जा' दंसणतिक्वया चित्तवत्थहरा । चोहहपुट्वाहरणा ठावेयच्वा य सुयदेवी ॥३९१॥ श्रहवा जिणागमं पुरुषणुसु सम्मं लिह्नाविऊण तथो । सुहतिहि-क्वग-मुहुत्ते भारंभो होह कायच्वो ॥३९२॥

जो श्रुतज्ञानके वारह अंग-उपांगवाली है, सम्यग्दर्शनस्प तिलकसे विभूषित है, चारित्र-रूप वस्त्रकी धारक है, और चौदह पूर्वरूप आभरणोंसे मंडित है, ऐसी श्रुतदेवी भी स्थापित करना चाहिए ॥ ३९१॥ अथवा जिनागमको पुस्तकोंमें सम्यक् प्रकार लिखाकर तत्पश्चात् गुभ तिथि, गुभ लग्न और शुभ मुहूर्त्तमें प्रतिष्ठाका आरम्भ करना चाहिए ॥ ३९२॥

# प्रतिष्ठा-विधान

श्रह्टदसहत्थमेसं भूमि संसोहिऊण अङ्गाए।
तस्धुविर मंडश्रो पुण कायव्वी तप्पमाणेण ॥३१३॥
चउतोरण-चउदारोवसोहिश्रो विविद्यत्थकपभूसो।
पुण्वंतधय-बडाश्रो गागापुण्कोवहारङ्दो ॥१९४॥
ठवंतधय-बडाश्रो गागापुण्कोवहारङ्दो ॥१९४॥
ठवंतखुमदामो वंदणमालाहिभूसियदुवारो।
दारुविर उह्यकोणेसु पुण्णकलसेहि रमणीश्रो ॥३९५॥
तस्सबहुमज्मदेसे पइटसत्थिम बुत्तमाणेण ।
समचउरसं पीठं सन्वत्थ समं च काऊण् ॥३९६॥
चउसु वि दिसासु तोरण-वंदणमालोववेददाराणि ।
'णंदावत्ताणि तहा दिहाणि रङ्कण कोणेसु ॥३९०॥
पिंदावत्ताणि तहा दिहाणि रङ्कण कोणेसु ॥३९०॥
पिंदाविक्तणि उद्दि वर्षेहिं बहुविहेहिं तहा ।
उरुलोविक्तण उविर चंदोवयमिणिविहाणेहिं ॥३९८॥

१ घ. श्रंगंगिङ्जा । २ क. वङ्जावत्ताणि, म. प. व्युतावत्ताणि । घ. व्रज्जावत्ताणि ।
 \*स्वर्णरत्नमिशियनिमितं स्फाटिकामजिश्वाभवं तथा ।
 उत्थिताम्बुजमहासनांगितं जैनविम्बमिह शस्यते बुधैः ॥६९॥—वसुविन्दुप्रतिष्ठापाठ

संभूसिऊण चंदद्वंदवुम्बुयवरायलाईहि ।
मुत्तादामेहि तहा किंकिणिजालेहि विविद्देष्टि ॥३९९॥
छत्तेहि चामरेहि य दप्पण-भिगार-ताळवहेहि ।
कळसेहि पुष्फविबिलय-सुपद्दुय-दीवणिवहेहि ॥४००॥
एवं रयणं काऊण तथा अब्भंतरिम भागिमा ।
रहऊण विविद्दमंदेष्टि वेद्द्यं चउसु कोणेसु ॥४०१॥

आठ-दस हाथ प्रमाण लम्बी चौड़ी भूमिको यतनाके साथ भले प्रकार शुद्ध करके उसके ऊपर तत्प्रमाण मंडप बनाना चाहिए। वह मंडप चार तोरणोंसे और चार द्वारोंसे सुशो-भित हो, नाना प्रकारके वस्त्रोंसे विभूषित हो, जिसपर ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही हों, जो नाना पुष्पोपहारोंसे युक्त हो, जिसमें पुष्प-मालाएँ लटक रही हों, जिसके दरवाजे वंदन-मालाओं-से विभूषित हों जो द्वारके ऊपर दोनों कोनोंमें जल-परिपूर्ण कलकोंसे रमणीक हो। उस मंडपके वहुमध्यदेशमें, अर्थात् ठीक बीचोंबीच प्रतिष्ठाशास्त्रमें कहे हुए प्रमाणसे समचतुरस्र अर्थात् चौकोण पीठ (चबूतरा) बनाकर और उसे सर्वत्र समान करके, चारों ही दिशाओंमें तोरण और वंदनमालाओंसे संयुक्त द्वारोंको बनाकर, तथा कोनोंमे दृढ, मजबूत और स्थिर नंद्यावर्त बनाकर, चीनपट्ट (चाइना मिल्क), कोशा आदि नाना प्रकारके नेत्राकर्षक वस्त्रोंसे निमित चन्द्रकान्तमिण तुल्य चतुष्कोण चँदोवेको तानकर, चन्द्र, अर्धचन्द्र, बुद्बुद, वराटक (कौड़ो) आदिसे तथा मोतियोंकी मालाओंसे, नाना प्रकारकी छोटी घंटियोंके समृहसे, छत्रोंसे, चमरोंसे, दर्पणोंसे, भृङ्गारोंसे, तालवृन्तोंसे, कलशोंसे, पुष्प-पटलोंसे सुप्रतिष्टक (स्वस्तिक) और दीप-समृहोंसे आभूषित करे। इस प्रकारकी रचना करके पुनः उस चबूतरेके आभ्यन्तर भाग-में चारों कोणोंसे विविध भाँड़ों (बर्ननों) से वेदिका बनाना चाहिए ॥ ३९३-४०१॥

इंदो तह दायारो पासुयसिक्तिण धारणादिगहें। पक्सािक उत्तर्व देहं पच्छा भोनूण महुरणणं ॥४०२॥ उववासं पुण पोसहिविहिणा गहि उत्तर्ण गुरुसयासिमा । श्व-धवलवत्यभूसो सिरिलंड विक्तिस्तर्व गो ॥४०३॥ श्राहरण-वासियाई हिं भूसियंगो सगं सबुद्धीण् । सक्कोहिमह वियप्पिय विसेज जागाविण इंदो ॥४०४॥

धारणाके दिन अर्थात् प्रतिष्ठा करने समय उपवास ग्रहण करनेके पहले इन्द्र (प्रतिष्ठा-चार्य) और दातार (प्रतिष्ठा-कारापक) प्रासुक जलसे देहको प्रक्षालन कर अर्थात् स्नान कर तत्त्रक्चात् मधुर अन्नको खाकर, पुनः गुरुके पासमे प्रोपधविधिसे उपवासको ग्रहणकर, नवीन उज्ज्वल द्वेत वस्त्रोसे विभूषित हो, श्रीखंड चन्दनसे सर्व अंगको लिप्त कर, आभरण और वासिका (सुगंधित द्वव्य या चूर्ण आदि)से विभूषित-अंग होकर, अपने आपको अपनी बुद्धि-से में इन्द्र हूँ ऐसा संकल्प करके वह इन्द्र (और प्रतिष्ठाकारक) यज्ञाविन अर्थात् प्रतिष्ठा-मंडपमें प्रवेश करे ॥ ४०२-४०४॥

> पुन्त्रुस्तवेद्दमञ्जे सिहेन्ज चुण्सेग पंचवण्णेग<sup>र</sup>। पिहुक्षिग्रायं पद्दहाकसावविद्विणा सुकंतुरथं<sup>र</sup> ॥४०५॥

१ इ दियहं, कथ दियहे, ब प दियहो । २ पंचवर्णचूर्ण-स्वेतमुक्ताचूर्ण, पीत-हारिद्रपीतमणिचूर्ण, हित्त्-वेढयंरत्नचूर्ण, रक्त-माणिक्य-ताम्रमणिचूर्ण, कृष्ण-गरूरमणिचूर्ण, (वसुविन्दु प्रतिष्ठापाठ) । ३ इ झ ध फ सुकंदुहं, ब सुकंदुहं । नीकोश्पलमित्यर्थः ।

### रंगाविलं च मडके ठविज सियक्स्थपरिवुदं पीठं। उचितेसु तद्द पद्दटीवयरबद्ध्यं च ठावीसु ॥४०६॥

प्रतिष्ठा-मंडपमें जाकर तत्रस्य पूर्वोक्त वेदिकाके मध्यमें पंच वर्णवाले चूर्णके द्वारा प्रतिष्ठाकलापकी विधिसे पृथु अर्थात् विशाल कर्णिकावाले नील कमलको लिखे और उसमें रंगाविलको भरकर उसके मध्यमें क्वेत वस्त्रसे परिवृत पीठ अर्थात् सिंहासन या ठौनाको स्थापित कर तथा प्रतिष्ठामें आवक्यक उपकरण द्रव्य उचित स्थानोंपर रखे ॥ ४०५-४०६ ॥

एवं काऊल तमो ईसालदिसाए वेह्यं दिग्वं ।
रहऊण यहवर्णपीठं तिस्से मञ्चामम ठावेजो ॥४०७॥
प्ररुहाईग्रं पिडमं विहिला संठाविऊल तस्सुविरं ।
भूलोकलसिर्से कराबिए सुत्तहारेख ॥४०८॥
वत्थादियसम्माणं कायम्बं होदि तस्स सत्तीए ।
अपोक्लस्विविहं च मंगलरवेल कुजा तमो कमसो ॥४०९॥

इस प्रकार उपर्युक्त कार्य करके पुनः ईशान दिशामें एक दिव्य वेदिका रचकर, उसके मध्यमें एक स्नान-पीठ अर्थात् अभिषेकार्थ सिंहासन या चौकी वगैरहको स्थापित करे। और उसके ऊपर विधिपूर्वक अरहंत आदिकी प्रतिमाको स्थापित कर सूत्रधार अर्थात् प्रतिमा बनाने-वाले कारीगरके द्वारा धूलीकलशाभिषेक करावे। तत्पश्चात् उस सूत्रधारका अपनी शक्तिके अनुसार वस्त्रादिकसे सन्मान करना चाहिए। तत्पश्चात् कमशः प्रोक्षणविधिको मांगलिक वचन गीतादिसे करे। (धूलीकलशाभिषेक और प्रोक्षणविधिको जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए)। अ

### तप्पाम्रोग्गुवयरणं मप्पसमीवं णिविसिऊण तम्रो । मागरसुद्धिं कुजा पङ्ग्रसत्थुत्तमगोग ॥४१०॥

तत्पश्चात् आकर-शुद्धिकं योग्य उपकरणोंको अपने समीप रखकर प्रतिष्ठाशास्त्रमें कहे हुए मार्गके अनुसार आकर शुद्धिको करे। (आकरशुद्धिके विशेष स्वरूपको जाननेके लिए परिशिष्ट देखिए) ॥ ४१०॥

एवं का ऊर्ण तभो खुहियसमुद्दोव्य ग ममायेहिं।

वरभेरि-करह-काहल-जय-घंटा-संख-िणवहेहिं।।४११॥

गुलुगुलुगुलंत तिवलेहिं कंसतालेहिं ममममंतेहिं।

घुम्मत पढह-महल'-हुदुक्कमुक्खेहिं विविहेहिं।।४१२॥

गिज्जंत संधिबंधाइएहिं गेएहिं बहुपयारेहिं।

वीणावंसेहिं तहा भाग्यसहेहिं रम्मेहिं।।४१२॥

बहुहाव-माव-विक्मम-विलास-कर-चरण-तग्रुवियारेहिं।

गुष्चंत ग्रावरसुक्षिमण्या-गाडएहिं विविहेहिं॥४१४॥

योचेहिं मंगलेहि य हवाइसएहि महुरवयग्रस्त।

धम्मालुरायरचस्त चाउव्यण्णस्त संघस्त ॥४१५॥

भसीए पिच्छमाग्रस्त तभो उचाइऊग् जिग्रपहिमं।

दिस्तवंसियायवचं सियचामरशुव्यमाग्र्यंस्ववंगं।।४१६॥

धारोविऊग्र्य सीसे का ऊत्र्य प्याहिणं जिग्रगेहस्त।

विहिन्रा ठविज्ज पुन्नुचतेह्यामज्ज्ञपिठिम्मं।४९॥।

९ व. मंद्रछ । २ इ. गएहिं, व. गोएहिं।३ व. उष्टिमय । ४ इ. दोखिमागा० ।

चिहेज्ज जिस्सुस्यारोक्यं कुसंतो जिस्सिक्यिते ।
इहित्रसमास्सुद्य चंद्यतिस्यं तको विज्ञा ४४९४।
सम्बास्यवेसु पुत्रो मंत्रस्यासं कुस्यिज्ज पिक्साए ।
विविह्यस्यं च कुज्जा कुसुमेहि बहुण्ययारेहि ॥४१६॥
दाऊस मुहपढं धवलवत्यज्ञयलेस मयसफलसहियं ।
अन्तर्य-कर-दोवेहि य भूवेहि फलेहि विविहेहि ॥४२०॥
बित्रस्तिप्हि जावारएहि य सिन्द्रस्थपस्यारुक्लेहि ।
पुम्बुसुवयससेहि य' रएज्ज पुन्नं सिन्ह्रकेष ॥४२९॥

इस प्रकार आकरगुद्धि करके पुनः क्षोभित हुए समुद्रके समान गर्जना करते हुए उत्त-मोत्तम भेरी, करड, काहल, जयजयकार शब्द, घंटा और शंखोंके समूहोंसे, गुल-गुल शब्द करते हुए तबलोंसे, भम-भम शब्द करते हुए कंसतालोंसे, घुम-घुम शब्द करते हुए नाना प्रकार-के ढोल, मृदंग, हड़ क्क आदि मुख्य-मुख्य बाजोंसे, सुर-आलाप करते हुए संधिबंधादिकोंसे अर्थान् सारंगी आदिसे, और नाना प्रकारके गीतोंसे, सुरम्य वीणा, बाँसुरीसे तथा सुन्दर आणक अर्थात् वाद्यविशेषके शब्दोंसे नाना प्रकारके हाव, भाव, विभ्रम, विलास तथा हाथ, पैर और शरीरके विकारोंसे अर्थात् विविध नृत्योंसे नाचते हुए नौ रसोंको प्रकट करनेवाले नाना नाटकों-से, स्तोत्रोंसे, मांगलिक शब्दोंसे, तथा उत्साह-शतोंसे अर्थात् परम उत्साहके साथ मधुरभाषी, धर्मान्राग-रक्त और भक्तिसे उत्सवको देखनवाले चातुर्वर्ण संघके सामने, जिसके ऊपर स्वेत आतपत्र (छत्र) तना है, और ब्वेत चामरोंके ढोरनेसे व्याप्त है सर्व अंग जिसका, ऐसी जिन-प्रतिमाको वह प्रतिष्ठाचार्य अपने मस्तकपर रखकर और जिनेन्द्रगृहकी प्रदक्षिणा करके. पूर्वोक्त वेदिकाके मध्य-स्थित सिंहासनपर विधिपूर्वक प्रतिमाको स्थापित कर, जिनेन्द्र-प्रति-बिम्बमें अर्थात् जिन-प्रतिमामें जिन-भगवान्के गुणोंका आरोपण करता हुआ, पुनः इष्ट लग्नके उदयमें अर्थात् गुभ मुहूर्तमें प्रतिमाके चन्दनका तिलक लगावे। पुनः प्रतिमाके सर्व अंगोपांगों-में मंत्रत्यास करे और विविध प्रकारके पुष्पोंसे नाना पूजनोंको करे। तत्पश्चान् मदनफल (मैनफल या मैनार) सहित धवल वस्त्र-युगलसे प्रतिमाके मुखपट देकर अर्थात् वस्त्रसे मुखको आवृत कर, अक्षत, चरु, दीपसे, विविध धूप और फलोंसे, बलि-वर्त्तिकोंसे अर्थात् पूजार्थ निर्मित अगरबत्तियोंसे जावारकोंसे, सिद्धार्थ (सरसों) और पर्ण वृक्षोंसे तथा पूर्वीक्त उपकरणोंसे पूर्ण वैभवके साथ या अपनी शक्तिके अनुसार पूजा रचे ॥४११-४२१॥

> रसि जिमान्त्र' पुर्यो तिसिट्टि'ससायपुरिससुकहाहि । सञ्ज्य समं पुन्नं पुर्या वि कुन्न पहायम्म ॥४२२॥

पुनः सचके साथ निरेसठ शलाका पुरुषोंकी सुकथालापोंसे रात्रिको जगे अर्थात् रात्रि-जागरण करे और फिर प्रातःकाल संघके साथ पूजन करे ॥४२२॥

> एवं चसारि दियािया जाव कुरजा तिसंक जियापूजा । \*नेसुम्मीखयापुरजं चडत्थयहवणं सभी कुआ ॥४२३॥

इस प्रकार चार दिन तक तीनों संध्याओं में जिन-पूजन करे। तत्पश्चात् नेत्रोन्मीलन पूजन और चतुर्थ अभिषेक करे ॥४२३॥

९ म. जुवारेहि। २ घ. प. परज् । ३ व. व. व्यम्बेज । प. अगोज, ४ व. तेसट्ठि । अविद्ध्यात्तेन गन्धेन चामीकरशालाक्या । चक्करन्मीतमं राकः प्रकेन खुओर्ये ॥४९≈॥—वसुविन्द्पक्रिक्यपाठ

पूर्व ग्रह्मणं काञ्ज्य संस्थमगीय संबगकात्मा । तो वक्तमाग्रविहित्रा जिग्रापयपूर्वा य कायन्ता ॥४२४॥

इस प्रकार शास्त्रके अनुसार संघके मध्यमें जिनाभिषेक करके आगे कही जानेवाली विधिसे जिनेन्द्र भगवान्के चरण-कमलोंकी पूजा करना चाहिए ॥४२४॥

> गहिऊष सिसिश्कर-किरक्-षिपर-धवलपर-स्वयभिगारं । मोत्तिय-पवाळ-मरगय-धुवयक्-मिक् स्विष्यं वरकंठं ।।४२५॥ सयवत्त-कुपुम<sup>3</sup> कुवलय-रजपिजर-धुरहि-विमक्ष-जलभरियं । जिक्क्षरण्-कमलपुरको स्विविक्त क्षो तिथिख धाराको ।।४२६॥

मोती, प्रवाल, मरकत, सुवर्ण और मणियोंसे जटित श्रेष्ठ कण्ठवाले, शतपत्र (रवन कमल) कुसुम, और कुवलय (नील कमल) के परागसे पिजरित एवं सुरिभत विमल जलसे भरे हुए शिशिरकर (चन्द्रमा) की किरणोंके समूहसे भी अति धवल रजत (चांदी) के भृङ्गार (भारी) को लेकर जिनभगवान्के चरण-कमलोंके सामने तीन धाराएँ छोड़ना चाहिए। ॥ ४२५-४२६॥

कप्र-कुंकुमायर-तुरुक्षमीसेण चंद्रण्रसेण । वरवहलपरिमबामोयवासियासासमूहेण ॥४२७॥ वासाणुमग्गसंपतसुह्यमत्ताबिरावसुहलेण । सुरमउद्योद्धच्छणं भसीए समस्रहिज जिणं ॥४२८॥

कपूर, कुंकुम, अगर, तगरसे मिश्रित, सर्वश्रेष्ठ विपुल परिमल (सुगन्ध) के आमोदसे आशासमूह अर्थात् दशों दिशाओंको आवासित करनेवाले और सुगन्धिके मार्गके अनुकरणसे आये हुए प्रमृदित एवं मत्त भूमरोंके शब्दोंसे मुखरित, चंदनरसके द्वारा, (निरन्तर नमस्कार किये जानेके कारण) सुरोंके मुकुटोंसे जिनके चरण घिस गये हैं, ऐसे श्रीजिनेन्द्रको भिवतसे विलेपन करे ।।४२७–४२८।।

सितकंतलंडिबमलेहिं विमरूजलिस श्रह्र'सुयंग्रेहिं। जियापिडमपद्गह्यपिजयिसुद्भपुरणंकुरेहिं व ॥४२६॥ वर कलम-सातितंडुलचएहिं सुइंडिब दोइसयलेहिं। मणुय-सुरासुरमहियं पुजिज जियात्वपयज्ञयलं ॥४३०॥

चन्द्रकान्तमणिके खंड समान निर्मल, तथा विमल (स्वच्छ) जलसे धोये हुए और अतिसुगंधित, मानों जिनप्रतिमाकी प्रतिष्ठासे उपार्जन किये गये विशुद्ध पुण्यके अंकुर ही हों, ऐसे अखंड और लंबे उत्तम कलमी और शालिधान्यसे उत्पन्न तन्दुलोंके समूहसे, मनुष्य सुर और असुरोंके द्वारा पूजित श्रीजिनेन्द्रके चरण-युगलको पूजे ॥४२९-४३०॥

मालह्-कर्यन-कषाथारि-चंपथासोय-वउस-तिसएहि । मंदार-णायचंपय-पउसुप्पल-सिंदुवारेहि ॥४३१॥ कषावीर-मित्त्वयाहि कथवार-मचक्कंद-किंकराएहि । सुरवयाज बृहिया-पारिजात्तवर्य-जासवया-टरारेहि ॥४३२॥ सोवयया-रुप्यि-मेहिये सुनावामेहि बहुविवप्पेहि । जियापय-पंकमशुससं पुजिज सुरिदसयमहियं ॥४३३॥

१ व. खबिय। २ घ. प. कमका ३ म. चरणं। ४ म. मिटा ५ व. सुरुविय। ६ घ. प. महिलया। ७ म. व. घ. प. सुरपुरुगा। ८ घ. प. पारियाय। ९ व. सेहिय। (निवृत्त इत्वर्थ)

मालती, कदम्ब, कर्णकार (कनैर); चंपक, अशोक, बकुल, तिलक, मन्दार, नाग-चम्पक, पद्म (लाल कमल), उत्पल (नीलकमल), सिंदुवार (वृक्षविशेष या निर्गुण्ड़ी), कर्ण-वीर (कर्नेर) मिल्लका, कचनार, मचकुन्द, किंकरात (अशोक वृक्ष), देवोंके नन्दन-वनमें उत्पन्न होनेवाले कल्पवृक्ष, जुही, पारिजातक, जपाकुसुम, और तगर (आदि उत्तम वृक्षोंसे उत्पन्न) पुष्पोंसे, तथा सुवर्ण, चांदीसे निर्मित फूलोंसे और नाना प्रकारके मुक्ताफलों-की मालाओंके द्वारा, सौ जातिके इन्द्रोंसे पूजित जिनेन्द्रके पद-पंकज-युगलको पूजे ॥४३१-४३३॥

> दहि-दुद्ध-सप्पिमस्सेहिं कलमभन्नेहिं बहुप्पवारेहिं। तेवद्वि-विजयोहिं य बहुविहपक्करणभेपहिं॥४३४॥ रुप्पय-सुवर्या-कंसाइथालिगिइएहिं विविहमक्लेहिं। पुन्ने वित्थारिज्जो भसीए जिणिदपयपुरश्रो॥४३५॥

चांदी, सोना और कांसे आदिकी थालियोंमें रखे हुए दही, दूध और घीसे मिले हुए नाना प्रकारके चांवलोंके भातसे, तिरेसठ प्रकारके व्यंजनोंसे, तथा नाना प्रकारकी जातिवाले पकवानोंसे और विविध भक्ष्य पदार्थोंसे भिक्तके साथ जिनेन्द्र-चरणोंके सामने पूजाको विस्तारे अर्थात् नैवेद्यसे पूजन करे ॥४३४–४३५॥

> दीवेहिं खियपहोहामियक'तेएहि धूमरहिएहिं। मंदं चलमंदाणिलवसेख खच्चंत श्रम्वीहिं।।४३६।। घणपहलकम्मखिबहव्य दूर<sup>3</sup>मवसारियंधयारेहिं। जिल्लाचरखकमलपुरस्रो कुणिज्ज स्वणं सुभर्ताए।।४३७।।

अपने प्रभासमूहसे अमित (अगणित) सूर्योंके समान तेजवाले, अथवा अपने प्रभा-पुञ्जसे सूर्यके तेजको भी तिरस्कृत या निराकृत करनेवाले, धूम-रहित, तथा धीरे-धीरे चलती हुई मन्द वायुके वशसे नाचती हुई शिखाओंवाले, और मेघ-पटलरूप कर्म-समूहके समान दूर भगाया है अंघकारको जिन्होंने, ऐसे दीपकोंसे परमभक्तिके साथ जिन-चरण-कमलोंके आगे पूजनकी रचना करे, अर्थात् दीपसे पूजन करे ॥४३६–४३७॥

> कालायरु-सह-चंदह-कप्पूर<sup>3</sup>-सिरुहारसाहद्व्वेहिं<sup>8</sup>। गिप्पराध्नम्बसीहिं परिमलाय त्रियालीहिं ॥४३८॥ उमासिहादेसियसमा-मोक्खममोहि बहलधूमेहिं। धूविज्ज जिणिद्पयारविंद्जुयलं सुरिंद्गुयं॥४३९॥

कालागुरु, अम्बर, चन्द्रक, कर्पूर, शिलारस (शिलाजीत) आदि सुगंधित द्रव्योंसे वनी हुई, जिसकी सुगन्धसे लुब्ध होकर भूमर आ रहे हैं, तथा जिसकी ऊँची शिखा मानों स्वर्ग और मोक्षका मार्ग ही दिखा रही है, और जिसमेंसे बहुतमा बुआँ निकल रहा है, ऐसी धूपकी बित्तयों-से देवेन्द्रोंने पूजित श्री जिनेन्द्रके पादारविद-युगलको धूपित करे, अर्थात् उक्त प्रकारकी धूपसे पूजन करे ॥४३८-४३९॥

जंबीर-मोच-दाबिम-कवित्थं -पग्रस-ग्रात्तिएरेहिं। हिंताल-साल-खज्जूर-शिंबु-नारंग-चारेहिं ।।४४०।। पूईफल-तिंदु-ग्रामलय-जंबु-विक्लाइसुरहिमिट्टेहिं। जिग्रपयपुरस्रो स्वर्ण फलेहि कुज्जा सुपक्केहिं।।४४१।।

९ निराकृत इत्यर्थः । २ प. ब. ध. सुवसा० । ६ झ. ब. तुरुक्तः । ४ क. ब. दिव्वेहिं । ५ प. बत्ताहिं । ६ इ. पंति०, झ. यष्टि०, व. यद्वि० । ७ व. कपित्व । ८ झ.बारेहि ।

जंबीर (नीबू विशेष), मोच (केला), दाडिम (अनार), कपित्थ (कवीट या केंथा), पनस, नारियल, हिताल, ताल, खजूर, निम्बू, नारंगी, अचार (चिरोंजी), पूगीफल (सुपारी), तेन्दु, आँवला, जामुन, वित्वफल आदि अनेक प्रकारके सुगंधित, मिष्ट और सुपक्व फलोंसे जिन-चरणोंके आगे रचना करे अर्थात् पूजन करे। ।।४४०-४४१।।

श्रद्धविहमंगलाणि य बहुविहप्जोवयरखद्ग्वाणि । भूवदहराष्ट्<sup>र</sup> तहा जिलपूचरभं<sup>र</sup> वितीरिग्जा ।।४४२।।

आठ प्रकारके मंगल-द्रव्य, और अनेक प्रकारके पूजाके उपकरण द्रव्य, तथा धूप-दहन (धूपायन) आदि जिन-पूजनके लिए वितरण करे ॥४४५॥

एवं चलपिडमाए ठवशा भिष्या थिराए एमेव।
ग्रावरिबिसेसो श्रागरसुद्धिं कुठजा सुठाग्यम्म ॥४४३॥
चिलपिडलेषपिडमाए दप्पणं दाविऊग्य पिडिबिंदे ।
तिलयं दाऊग्र सम्रो मुह्दस्यं दिज्ज पिडमाए ॥४४४॥
श्रागरसुद्धिं च करेज्ज दप्पणे श्रह च श्रवग्रपिडमाए।
एसियमेस्रविसेसो सेसबिही जाण पुम्बं व ॥४४५॥

इस प्रकार चलप्रतिमाकी स्थापना कही गई है, स्थिर या अचल प्रतिमाकी स्थापना भी इसी प्रकार की जाती है। केवल इतनी विशेषता है कि आकरशुद्धि, स्वस्थानमें ही करे। (भित्ति या विशाल पाषाण और पर्वत आदिपर) चित्रित अर्थात् उकेरी गई, प्रतिलेषित अर्थात् रंग आदिसे बनाई या छापी गई प्रतिमाका दर्गणमें प्रतिबिम्ब दिखाकर और मस्तकपर तिलक देकर तत्पश्चात् प्रतिमाक मुख्यस्त्र देवे। आकरशुद्धि दर्गणमें करे अथवा अन्य प्रतिमामें करे। इतना मात्र ही भेद है, अन्य नहीं। शेषविधि पूर्वके समान ही जानना चाहिए।।४४३-४४५॥

> एवं विरंतणाणं पि कट्टिमाकट्टिमाण पिंडमाणं। जं कीरइ बहुमाणं ठवणापुज्जं हि तं जाया ॥४४६॥

इसी प्रकार चिरन्तन अर्थात् अत्यन्त पुरातन कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाओंका भी जो वहुत सम्मान किया जाता है, अर्थात् पुरानी प्रतिमाओंका जीर्णोद्धार, अविनय आदिसे रक्षण, मेला, उत्सव आदि किया जाता है, वह सब स्थापना पूजा जानना चाहिए ॥४४६॥

> जे पुन्वसमुद्दिहा ठवणापूयाए पंच छहियारा । चत्तारि तेसु भणिया श्रवसायो पंचमं भणिमो ॥४४७॥

स्थापना-पूजाके जो पांच अधिकार पहले (गाथा नं० ३८९ में) कहे थे, उनमेसे आदि के चार अधिकार तो कह दिये गये हैं, अविशष्ट एक पूजाफल नामका जो पंचम अधिकार है, उसे इस पूजन अधिकारके अन्तमें कहेंगे ।।४४७।।

# द्रव्य-पूजा

दन्वेस य दन्वस्स य जा पूजा जास दस्वपूजा सा । दन्वेस गंध-सलिखाइपुग्वमसिएस कायन्वा ॥४४८॥

जलादि द्रव्यसे प्रतिमादि द्रव्यकी जो पूजा की जाती है, उसे द्रव्य पूजा जानना चाहिए। वह द्रव्यसे अर्थात् जल-गंध आदि पूर्वमें कहे गये पदार्थ-समूहसे (पूजन-सामग्रीसे) करना चाहिए।।४४८।।

ं १ क. व. भूयम्याईहि । २ क. व. पूषट्ठं । ३ व. विवो । जलगंथादिकैर्द्रच्यैः पूजनं द्रव्यपूजनस् । द्रव्यस्याप्यथवा पूजा सा तु द्रव्यार्चना सता ॥२१६॥ — गुण० श्रा० " स्पार्त

तिबिहा दुक्वे पूजा सिबत्ताचित्तिमस्सभेएए। विकासिक्तिमाईयां सिबत्तपूजार अहाजोग्गं ॥४४९॥ तेसिं च सरीराणं दृष्वसुदस्स वि खित्तपूजा सा । जार पुणा दोगई कीरइ सायब्वा मिस्सपूजा सा ॥४५०॥(१)

द्रव्य-पूजा, सचित्त, अचित्त और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारकी है। प्रत्यक्ष उपस्थित जिनेन्द्र भगवान् और गुरु आदिका यथायोग्य पूजन करना सो सचित्तपूजा है। उनके अर्थात् जिन, तीर्थं कर आदिके, शरीरकी, और द्रव्यश्रुत अर्थात् कागज आदिपर लिपिबद्ध शास्त्रकी जो पूजा की जाती है, वह अचिंत पूजा है। और जो दोनोंका पूजन किया जाता है वह मिश्रपूजा जानना चाहिए ॥४४९-४५०॥

भ्रह्मा भागम-कोन्नागमाइभेएस बहुन्दिः दश्यं । साऊसा दम्बपुता कायन्या सुसमगोता ॥४५१॥

अयवा आगमद्रव्य, नो आयमद्रव्य आदिक भेदसे अनेक प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको जानकर शास्त्र-प्रतिपादित मार्गसे द्रव्यपूजा करना चाहिए ॥४५१॥

# त्तेत्र-पूजा

जियाजम्मया-शिक्समणे खायुष्पत्तीषु तिस्थविष्हेसु । खिसिहोसु खेलपूजा पुञ्चविहाणेख कावन्वा ॥४५२॥(२)

जिन भगवान्की जन्मकल्याणकभूमि, निष्क्रमणकल्याणकभूमि, केवलज्ञानोत्पत्ति-स्थान, तीर्थचिह्न स्थान और निषीधिका अर्थात् निर्वाण-भूमियोमें पूर्वोक्त विधानसे क्षेत्रपूजा करना चाहिए, अर्थात् यह क्षेत्रपूजा कहलाती है ॥४५२॥

### काल-पूजा

गडभावयार-जम्माहिसेय-शिक्खमण-णाया-शिब्बाणं । जम्हि दिणे संजादं जियायहवणं तिहियो कुउना ॥४५३॥ इच्छुरस-सप्पि-दिह-खीर-गंध-जलपुरग्यविविहकलसेहिं । शिसिजागरणं च संगीय-गाडयाईहिं कायब्वं ॥४५४॥ णंदीसरद्वदिवसेसु तहा श्रययोसु उचियपच्वेसु । जं कीरइ जिस्समहिसं विक्लोया कासपूजा सा ॥४५५॥(३)

जिस दिन तीर्थं द्धारोंके गर्भावतार, जन्माभिषेक, निष्क्रमणकत्याणक, ज्ञानकत्याणक और निर्वाणकत्याणक हुए हैं, उस दिन इक्षुरस, घृत, दिध, क्षीर, गंध और जलसे परिपूर्ण विविध अर्थात् अनेक प्रकारके कलशोंसे, जिन भगवान्का अभिषेक करे तथा संगीत, नाटक आदिके द्वारा जिनगुणगान करते हुए रात्रि-जागरण करना चाहिए। इसी प्रकार नन्दीस्वर

- (१) चेतनं वाऽचेतनं वा मिश्रद्रस्यमिति त्रिषा । साषाजितनादयो द्रव्यं चेतनाक्यं तदुष्यते ॥२२०॥ तद्वपुद्रव्यं शास्त्रं वाऽचित्तं मिश्रं तु तद्द्रयम् । सस्य पूजनतो द्रव्यपूजनं च त्रिधा मतम् ॥२२१॥
- (२) जन्म-निःकमग्रक्षानोत्पत्तिक्षेत्रे जिनेशिनाम् । निविध्यास्विप कर्त्तव्या क्षेत्रे पूजा यथाविधि ॥२२२॥
- (३) करपायापंचकोत्पत्तिर्यस्मिक्चन्द्व जिनेशिनाम् । सदन्दि स्थापना पूजाऽवश्यं कार्यां सुभक्तितः ॥२२३॥ पर्वययष्टाह्मिकेऽन्यस्मिक्चपि भक्त्या स्वशक्तितः । महासहविधानं यत्तत्कालार्धनगुच्यते ॥२२४॥—गुण० श्वा०

१ व. ध. पुरुमा। २ घ. जो। ३ प. घ. संजायं।

पर्वके आठ दिनोमें तथा अन्य भी उचित पर्वोमें जो जिन-महिमा की जाती है, वह कालपूजा जानना चाहिए ॥४५३-४५५॥

भाव-पूजा

का उत्याणंतच उद्याहगुरा किसार्य जियाईणं। जं वंद्यं तियालं कोरइ भावधणं तं सु ॥४५६॥ पंचयामोक्कारपपृष्टिं बहवा जावं कुखिन्ज संसीएं। बहवा जिखिद्योसं वियाख भावधणं तं पि ॥४५७॥ पिंकरथं च पयत्थं रूवरथं रूववज्जियं बहवा। जं झाइडजइ माणं भावमहं तं विशिहिट्ठं॥४५८॥(१)

परम भिनतके साथ जिनेन्द्रभगवान्के अनन्तचतुष्टय आदि गुणोंका कीर्त्तन करके जो त्रिकाल बंदना की जाती है, उसे निश्चयसे भावपूजा जानना चाहिए ॥४५६॥ अथवा पंच णमोकार पदोंको द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार जाप करे। अथवा जिनेन्द्रके स्तीत्र अर्थात् गुणगान करनेको भावपूजन जानना चाहिए ॥४५७॥ अथवा पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत रूप जो चार प्रकारका ध्यान किया जाता है, उसे भी भावपूजा कहा गया है ॥४५८॥

## पिंडस्थ-ध्यान

सियकितस्विविष्कुरंतं ऋट्ठमहापाडिहेरपरियरियं । माहुउजहु जं स्विययं पिंडस्थं जास्त् तं माणं ॥४५६॥(२)

श्वेत किरणोंसे विस्फुरायमान, और अष्ट महाप्रातिहार्योंसे परिवृत (संयुक्त) जो निजरूप अर्थात् केवली तुल्य आत्मस्वरूपका ध्यान किया जाता है, उसे पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४५९॥

महना गाहिं च वियम्पिक्तस्य मेरुं महोविहायस्मि । भाइज्ज चहोत्रोयं तिरियमं तिरियद् वीषु ॥४६०॥ उद्दर्शमा उद्दर्तायं कप्पविमागाणि संघपस्यिते । गेविज्ञमया गीवं च्रशुहिसं हशुपप्सिम्म ॥४६१॥ विजयं च वह्जयंतं जयंतमवराजियं च सम्बस्यं। भाइज्ज मुहपप्से ग्रिलाहदेसस्मि सिद्धसित्ता ॥४६२॥(३)

- १ म. सुभत्तीए। २ म. खियरूवं। ३ इ. वियप्पेऊण। ४ इ. भाइउज्जर्ह । ५ ध. परेयंतं प. परियंतं ।
  - (१) स्मृत्यानन्तगुणोपेतं जिनं सम्ध्यात्रयेऽर्चयेत् । बन्दना क्रियते भक्त्या तद्भावार्चनमुख्यते ॥२२५॥ जाप्यः पंचपदानां वा स्तवनं वा जिनेशिनः । क्रियते यथयाराकिस्तद्वा भावार्चनं मतम् ॥२२६॥ पिण्डस्यं च पदस्यं च स्त्रस्यं रूपवजित्तम् । तद्भ्यानं भ्यायते यद्वा भावपूजेति सम्मतम् ॥२२७॥
  - (२) शुद्धस्फटिकसंकाशं प्रातिहार्याष्टकान्वितस् । यद् भ्यायतेऽहतो रूपं तद् भ्यामं पिषडसंज्ञकस् ॥२२८॥ अश्रोभागमधोलोकं मध्याशं मज्यमं जगत् । नामौ प्रकल्ययेन्येतं स्वर्णाणां स्कल्यानुष्वेतः ॥२२९॥
  - (३) गैवेयका स्वधीवायां इन्नामनुदिशान्यपि । विजयासान्युसं पंच सिन्धस्थानं स्वसाटके ॥२/३०॥ मृधिनं स्रोकाधमित्वेयं स्रोकतिसयसविषम् । विन्तानं वस्त्यदेशस्यं विषकस्यं तक्षि स्यसम् ॥२३९॥—गुण् श्राव०

### तस्सुवरि सिद्धिशिक्षयं जह सिहरं आया उत्तर्भगन्मि । एवं जं शियदेहं झाइउमह तं पि पिंडरथं ॥४६३॥

अथवा, अपने नाभिस्थानमें मेरपर्वतकी कल्पना करके उसके अधोविभागमें अधो-लोकका ध्यान करे, नाभिपार्श्ववर्ती द्वितीय तिर्यग्विभागमें तिर्यग्लोकका ध्यान करे। नाभिसे ऊर्ध्वभागमें ऊर्ध्वलोकका चिन्तवन करे? स्कन्धपर्यन्त भागमें कल्पविमानोंका, ग्रीवास्थान-पर नवग्रैवयकोंका, हनुप्रदेश अर्थात् ठोड़ीके स्थानपर नव अनुदिशोंका, मुखप्रदेशपर विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धिका ध्यान करे। ललाट देशमें सिद्धिशिला, उसके ऊपर उत्तमांगमें लोकशिखरके तुल्य सिद्धक्षेत्रको जानना चाहिए। इस प्रकार जो निज देहका ध्यान किया जाता है, उसे भी पिडस्थ ध्यान जानना चाहिए।।४६०-४६३॥

#### पदस्थ-ध्यान

### जं भाइज्जह उच्चारिऊवा परमेद्विमंतपयममलं। एयक्खरादि विविद्दं पयत्थमाणं मुगोयव्वं ॥४६४॥(१)

एक अक्षरको आदि लेकर अनेक प्रकारके पंच परमेष्ठीवाचक पवित्र मंत्रपदींका उच्चा-रण करके जो ध्यान किया जाता है, उसे पदस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४६४॥

विशेषार्थ—ओं यह एक अक्षरका मंत्र है। अहं, सिद्ध ये दो अक्षरके मंत्र हैं। ओं नमः यह तीन अक्षर का मंत्र हैं। अरहंन, अहं नमः, यह चार अक्षरका मंत्र हैं। अ सि आ उ सा यह पाँच अक्षरका मंत्र हैं। असे नमः सिद्धेभ्यः यह छह अक्षरका मंत्र हैं। इसी प्रकार ओं, ह्री नमः, ऊं ह्रीं अहं नमः, ओं ह्रीं अहं नमः, अहंत, सिद्ध, अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधुभ्यो नमः, इत्यादि पंचपरमेष्ठी या जिन, तीर्थं कर वाचक नामपदोंका ध्यान पदस्य ध्यानके ही अन्तर्गत है।

### सुरणं श्रयारपुरश्रो माइण्जो उन्दरेह-बिंदुजुर्य । पार्वधयारमहणं समंतत्रो फुरियसियतेयं ॥४६५॥(२)

पापरूपी अन्धकारका नांश करनेवालाँ और चारों ओरसे सूर्यके समान स्फुरायमान शुक्ल तेजवाला ऐसा तथा ऊर्व्वरेफ और विन्दुसे युक्त अकारपूर्वक हकारका, अर्थात् अर्हे इस मंत्रका ध्यान करे ॥४६५॥

### श्र सि श्रा उ सा सुवग्या शायन्वा णंतसित्तसंप्य्या। चउपत्तकमलमञ्ज्ञे पढमाइकमेया चिविसिऊणं ॥४६६॥(३)

चार पत्रवाले कमलके भीतर प्रथमादि कमसे अनन्त शक्ति-सम्पन्न अ, सि, आ, उ, सा इन सुवर्णीको स्थापित कर ध्यान करना चाहिए। अर्थात् कमलके मध्यभागस्थ कणिका में अं (अरहंत) को, पूर्व दिशाके पत्रपर सि (सिद्ध) को, दक्षिण दिशाके पत्रपर आ (आचार्य) को पश्चिम दिशाके पत्रपर उ (उपाध्याय) को और उत्तर दिशाके पत्रपर सा (साधु) को स्थापित कर उनका ध्यान करे ॥४६६॥

ते चिय वर्ण्या ब्रहदल पंचकमलाण मन्मदेसेसु । णिसिऊण सेसपरमेटि ब्रक्सरा चउसु पत्तेसु ॥४६७॥

- (१) एकाक्षरादिकं मंत्रमुख्यार्यं परमष्टिनाम् । क्रमस्य चिन्तनं यत्तरपदस्यव्यानसंज्ञकम् ॥२३२॥
- (२) श्रकारपूर्वेकं श्रुत्यं रेफानुस्वारपूर्वेकस् । पापान्धकारनिर्याशं ध्यातव्यं तु सितप्रमस् ।।२३३।।
- (३) चतुर्देजस्य पद्मस्य कर्षिकार्यत्रमन्तरम् । पूर्वोदिदिक्कमान्स्यस्य पदावास्ररपंचकम् ॥२३४॥—गुग्र० आव०

रयस्त्रय-संब-पिंडमा-वर्णा सिनिसिक्कं सेसपसेसु । सिर-वयस्-कंट-हिचए साहिएएसम्मि कावन्ता ॥४६८॥ ग्रह्मा विसाददेसे पडमं बीचं विश्वस्त्रेसम्मि । दाहियदिसाह विविसिक्कंस सेसकमंत्राव्य काव्यको ॥४६९॥(१)

पुनः अष्टदलवाले कमलके मध्यदेशमें दिशासम्बन्धी चार पत्रोंपर उन्हीं वर्णोंको स्थापित करके, अथवा पंच परमेष्ठीके वाचक अन्य अक्षरोंको स्थापित करके तथा विदिशा सम्बन्धी शेष चार पत्रोंपर रत्नत्रय और तपवाचक पदोंके प्रथम वर्णोंको अर्थात् दर्शनका द, ज्ञानका ज्ञा, चारित्रका चा और तपका त इन अक्षरोंको कमशः स्थापित करके इस प्रकार के अष्ट दलवाले कमलका शिर, मुख, कंठ, हृदय और नाभिप्रदेश, इन पांच स्थानोंमें ध्यान करना चाहिए। अथवा प्रथम कमलको ललाट देशमें, द्वितीय कमलको विशुद्ध देश अर्थात् मस्तकपर, और शेष कमलोंको दक्षिण आदि दिशाओंमें स्थापित करके उनका ध्यान करना चाहिए।।४६७-४६९।।

धट्ठदलकमलमञ्जते माण्ज ग्रहं दुरेहबिंदुजुयं।

सिर्विपंचणमोक्कारेहिं वल्लइयं पत्तरेहासुर ॥४७०॥

गिसिऊण ग्रमो घरहंताणं पत्ताइमट्ठवमोहिं।

भिषाऊण वेहिऊण य मायाबीणुण तं तिउणं॥४७१॥(२)

अष्ट दलवाले कमलके भीतर कणिकामें दो रेफ और बिन्दुसे युक्रत हकारके अर्थात् 'र्ह'' पदको स्थापन करके कणिकाके बाहर पत्ररेखाओंपर पंच णमोकार पदोंके द्वारा वलय बनाकर उनमें कमशः 'णमो अरहंताणं' आदि पाँचों पदोंको स्थापित करके और आठों पत्रोंको आठ वर्णोंके द्वारा चित्रित करके पुनः उसे मायाबीजके द्वारा तीन बार वेष्टित करके उसका ध्यान करे ॥४७०-४७१॥

भायास-फिलहसंणिह-तणुष्पहासिककिषिहिणिञ्जुहंतं। सर-सुरितरीडमिणिकिरससमूहरं जियपयंतुरुहो ॥४७२॥ वरश्रहपादिहेरेहिं परिउद्दो समवसरसमज्ज्ञगञ्जो। परमप्पाणंतचउद्वयसिस्त्रो पवसमग्गद्दो।।४७३॥(३)

## १ व. रेहेसु ।

- (१) तचाष्टपत्रपद्मानां तदेवाक्षरपंचक्क्य ।

  पूर्ववन्त्र्यस्य दग्ज्ञानचारित्रतपसामपि ॥२३५॥

  विदिचवाद्यक्षरं न्यस्य ध्यायेन्यपूर्णन गले हृदि ।

  नाभौ वक्त्रेऽधवा पूर्व ललाटे मूधिन बावरम् ॥२३६॥

  चरवारि यानि पद्मानि दक्षिणादिदिशास्त्रपि ।

  विन्यस्य चिन्तयेक्षित्यं पापनाशनहेतवः ॥२३७॥
- (२) मध्येऽष्ट्रपत्रपद्मस्य खं द्विरेफं सिबन्दुक्स् । स्वरपंचपदावेष्ट्रयं विन्यस्यास्य दलेषु तु ॥२३८॥ भृत्या वर्गाष्ट्रकं पत्रं प्रान्ते न्यस्यादिमं पदस् । मायाबीजेन संवेष्ट्यं ध्येयमेक्तसुशर्मदस् ॥२३६॥
- (३) भाकाशस्फिटिकामासः प्रातिहार्योष्टकान्यितः । सर्वामरैः सुसंसेक्योऽप्यकंक्तगुण्यक्तचितः ॥२४०॥ नमोमार्गेऽथयोक्तेन वर्तितः चीरनोरधीः । मध्ये शशांकसंकाशनीरे जांतस्थितो जिनः ॥२४१॥—गुण् अ।०

### वसुनन्दि-आवकाषार

प्रिस्त श्री वित्य परिवारविज्यको स्तीरज्ञ हिमञ्जे वा । वरसोरवरणकं दुर्खा कियागामञ्करेसहो ॥४७४॥ स्तीरवहिससिक्षधाराहिसेवधवजीकपंगसन्वंगो ॥ सं झाइज्जइ एवं रूक्स्यं जावा सं झाणं ॥४७४॥ (१)

आकाश और स्फटिकमणिके समान स्वच्छ एवं निर्मल अपने शरीरकी प्रभारूपी सिललिनिधि (समुद्र) में निमन्न, मनुष्य और देवोंके मुकुटोंमें लगी हुई मिणयोंकी किरणोंके समूहसे अनुरंजित हैं चरण-कमल जिनके, ऐसे, तथा श्रेष्ठ आठ महाप्रातिहायोंसे परिवृत, समव-सरणके मध्यमें स्थित, परम अनन्त चतुष्ट्यसे समन्वित, पवन मार्गस्थ अर्थात् आकाशमें स्थित, अरहन्त भगवान्का जो ध्यान किया जाता है, वह रूपस्थ ध्यान है। अथवा ऐसे ही अर्थात् उपर्युक्त सर्व शोभासे समन्वित किन्तु समवसरणादि परिवारसे रहित, और क्षीरसागरके मध्यमें स्थित, अथवा उत्तम क्षीरके समान धवल वर्णके कमलकी किणकाके मध्यदेशमें स्थित, क्षीरसागरके जलकी धाराओंके अभिषेकसे धवल हो रहा है सर्वांग जिनका, ऐसे अरहन्त परमेष्ठीका जो ध्यान किया जाता है, उसे रूपस्थ ध्यान जानना चाहिए ॥४७२-४७५॥

# रूपातीत-ध्यान

वयण रस-गंध-फासेहि विजिश्नो खाण-दंसखस्स्वो । जं माइज्जह एवं तं माणं रूवरहियं ति ।।४७६॥(२)

वर्ण, रस, गंध और स्वर्शसे रहित, केवल ज्ञान-दर्शन स्वरूप जो सिद्ध परमेष्ठीका या शुद्ध आत्माका ध्यान किया जाता है, वह रूपातीत ध्यान है ॥४७६॥

> श्रहवा श्रागम-एोश्रागमाइ भेर्ण्हं सुप्तमगोण । गाऊग् भावपुरना कायस्या देसविरण्हि ॥४७७॥

अथवा आगमभावपूजा और नोआगमभावपूजा आदिके भेदसे शास्त्रानुसार भाव-पूजाको जानकर वह श्रावकोंको करना चाहिए ॥४७७॥

एसा छुव्विष्टपूजा खिच्चं धम्मागुरायरत्तेहिं। जहजोगां कायन्वा सम्बेहिं पि देसविरएहिं।।४७८॥(३)

इस प्रकार यह छह प्रकारकी पूजा धर्मानुरागरकत सर्व देशवृती श्रावकोंको यथायोग्य नित्य ही करना चाहिए ॥४७८॥

> एयारसंगधारी जीहसहस्सेख सुरबरिंदो वि । प्राफलं वा सक्कड खिस्सेसं विश्वाउं जम्हा ॥४७९॥ तम्हा हं खियसचीए थोयवयखेख कि पि वोच्छामि । धम्माणुराबरसो भवियजको होडू जं सम्बों ॥४८०॥

जब कि ग्यारह अंगका धारक, देवोंमें सर्वश्रेष्ठ इन्द्र भी सहत्र जिह्वाओंसे पूजाके समस्त फलको वर्णन करनेके लिए समर्थ नहीं है, तब मैं अपनी शक्तिके अनुसार थोड़ेसे वचन द्वारा कुछ कहूँगा, जिससे कि सर्व भव्य जन धर्मानुरागमें अनुरक्त हो जावें ॥४७९-४८०॥

- ९ व. कंदुदृ। २ झ. व. योधागमेहिं। ३ घ. सब्वे।
  - (१) चीराम्भोधिः चीरधाराशुक्राशेषाङ्गसङ्गमः । एवं यचिन्त्यते सस्स्याव् ध्यानं रूपस्थनामकम् ॥२४२॥
  - (२) गन्धवर्णरसस्पर्शवितितं बोधरस्मयम् । यस्विन्त्यतेऽर्हेत्र् पं तद्ध्यानं ऋपविज्ञतम् ॥२४३॥
  - (३) इत्येषा पडिवधा पूजा यथाशक्ति स्वमक्तितः । यथाविधिविधातच्या प्रयसैदेशसंयतैः ॥२४४॥ — गुया० भाव०

'कुश्वंभरिवसकेते' जियाभवयो को स्वेष्ट् जिक्यपित । सरिसवमेत्रं पि ब्रहेष्ट् सो यारो तिस्वयरपुच्यं ॥४८१॥ को पुद्य जिविद्भवयां समुख्यायं परिष्ठि-तोरणसमर्गा । विस्मावष्ट् तस्स फक्षं को सक्कष्ट् विषयं स्वयं ॥४८२॥(१)

जो मनुष्य कुंथुम्भरी (धनिया) के दलमात्र अर्थात् पत्र बराबर जिनमवन बनवाकर उसमें सरसोंके बराबर भी जिनप्रतिमाको स्थापन करता है, वह तीर्थ कर पद पानेके योग्य पुण्यको प्राप्त करता है, तब जो कोई अति उन्नत और परिधि, तोरण आदिसे संयुक्त जिनेन्द्र-भवन बनवाता है, उसका समस्त फल वर्णन करनेके लिए कौन समर्थ हो सकता है।।४८१-४८२।।

### जरुधाराणिक्लेवेण पानमलसोहणं इवे णियमं । चंत्रसक्षेवेण सरो जावह सोहगासंपन्सो ॥४८३॥

पूजनके समय नियमसे जिन भगवान्के आगे जलघाराके छोड़नेसे पापरूपी मैलका संशोधन होता है । चन्दनरसके लेपसे मनुष्य सौभाग्यसे सम्पन्न होता है ॥४८३॥

जायह धनस्तर्यायिष्टि-रयस्तामिको धनस्तपृहि धनस्तोहो । धनस्त्रीयुद्धिसुत्तो धनस्त्रयसोनस्तं च पावेह ।।४८४॥

अक्षतोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य अक्षय नौ निधि और चौदह रत्नोंका स्वामी चत्रवर्ती होता है, सदा अक्षोभ अर्थात् रोग-शोक-रहित निर्भय रहता है, अक्षीण लब्धिसे सम्पन्न होता है और अन्तमें अक्षय मोक्ष-सुखको पाता है ॥४८४॥

कुसुमेहि कुसेसयवयणु तरुयीजयायाया-कुसमवरमाला-वलपुणिवयदेहो जयह कुसमाउहो चेव ॥ ४८५॥

पुष्पोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य कमलके समान सुन्दर मुखवाला, तहणीजनोंके नयनों-से और पुष्पोंकी उत्तम मालाओंके समूहसे समिचत देहवाला कामदेव होता है।।४८५॥

> णायद्द खिविज्जदाखेखा सत्तिगो कंति-तेय संपयखो । जावयखजलहिवेखातरंगसंपावियसरीरो ।।४८६॥

नैवेद्यके चढ़ानेसे मनुष्य शक्तिमान्, कान्ति और तेजसे सम्पन्न, और सौन्दर्यरूपी समुद्रकी वेला (तट) वर्ती तरगोंसे संप्लावित शरीरवाला अर्थात् अतिसुन्दर होता है ॥४८६॥

> दीवेहिं दीवियासेसजीवदम्बाहतश्वसम्मानो । सम्मावजीक्यकेवलपर्दवतेएका होह करो ॥४८०॥

दीपोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य, सद्भावोंके योगसे उत्पन्न हुए केवलज्ञानरूपी प्रदीपके तेजसे समस्त जीवद्रव्यादि तत्त्वोंके रहस्यको प्रकाशित करनेवाला अर्थात् केवलज्ञानी होता है ॥४८७॥

पूरेक सिसिरवरधवन्नकित्तिधवनिवन्नक्यो पुरिसो । जावड् फन्नेहि संपत्तपरमिक्वाक्यसेक्सको ॥४८८॥

१ ध. कुस्तुंबरी दलय । प. कुस्तंभिरद्कमेरो सर्वेकर्त्रबरिफलमान्ने । २ धियायादलमान्ने । ३ ब. यिकेन्त्र ।

<sup>(1)</sup> कुंस्तुवरसम्बन्धात्रं यो निर्माप्य जिनासयम् । स्थापयेत्रतिमां स स्थात् त्रैसोक्यस्तुतिगोषशः ॥२४५॥ वस्तु निर्मापयेतुक्षं जिनं चैत्यं मनोहरम् । - 'त्रमतुं सस्य फर्छ शक्तः कयं सर्वविदोऽसिसम् ॥२४६॥ -- गुण० आव०

धूपसे पूजा करनेवाला मनुष्य चन्द्रमाके समान धवल कीर्तिसे जगत्त्रयको धवल करने-वाला अर्थात् त्रैलोक्यव्यापी यशवाला होता है। फलोंसे पूजा करनेवाला मनुष्य परम निर्वाण-का सुखरूप फल पानेवाला होता है।।४८८।।

> घंटाहिं घंटसहाउ लेसु पवरच्छराण्यज्यसम्म । संकीदइ सुरसंघायसैविश्रो वरविमाणेसु ॥४८९॥

जिनमन्दिरमें घंटा समर्पण करनेवाला पुरुष घंटाओंके शब्दोंसे आकुल अर्थात् व्याप्त, श्रेष्ठ विमानोंमें सुर-समृहसे सेवित होकर प्रवर-अप्सराओंके मध्यमें कीड़ा करता है ॥४८९॥

> छत्तेहिं<sup>र</sup> एयछ्तं भुंजङ् पुहवी सवत्तगरिहीगो<sup>र</sup> । चामरदागेण तहा विज्जिङजङ् चमरणिवहेहिं ।।४९०।।

छत्र-प्रदान करनेसे मनुष्य, शत्रुरहित होकर पृथिवीको एक-छत्र भोगता है। तथा चमरोंके दानसे चमरोंके समूहों द्वारा परिवीजित किया जाता है, अर्थात् उसके ऊपर चमर ढोरे जाते हैं ॥४९०॥

> श्रहिसेचफलेण णरो श्रहिसिचिज्जइ सुदंसणस्युविरं । खीरोयजलेण सुरिदणसुहदेवेहिं भर्ताण ॥४९१॥

जिनभगवान्के अभिषेक करनेके फलसे मनुष्य सुदर्शनमेरके ऊपर क्षीरसागरके जलसे सुरेन्द्र प्रमुख देवोंके द्वारा भिवतके साथ अभिषिक्त किया जाता है ॥४९१॥

विजयपद्यापृहिं गरो संगाममुहेसु विजङ्ग्रो होइ । छुक्खंबविजयणाहो शिष्पदिवक्यो जसस्सी' य ॥४९२॥

जिन-मन्दिरमें विजय-पताकाओंके देनेसे मनुष्य संग्रामके मध्य विजयी होता है । तथा पट्खंडरूप भारतवर्षका निष्प्रतिपक्ष स्वामी और यशस्वी होता है ॥४९२॥

> किं जीपएस बहुसा तीसु वि लोएसु कि पि जंसास्त्वं। पूजाफलेण सब्वं पाविज्जङ् सारिथ सर्देहो।।४६३॥

अधिक कहनेसे क्या लाभ है, तीनों ही लोकोंमें जो कुछ भी सुख है, वह सब पूजाके फलमें प्राप्त होत्क ह, इसमें कोई सन्देह नहीं है। ॥४९३॥

त्रयुपालिक्कण् एवं सावयधममं तथ्रोवसाण्मि ।
सस्तेहणं च विहिणा काळ्या समाहिणा काळं ॥४९४॥
सोहमाहसु जायह कप्पविमाणेसु ऋष्युयंतेसु ।
उववादिगर्हे कोमलसुयंधिसलसंपुद्धस्तंते ॥४६५॥
अंतोमुहुत्तकालेख तथ्रो पञ्जित्तश्रो समाणेद् ।
दिग्वामलदेहधरो जायह ख्वजुद्वणो चेव ॥४९६॥
समध्वरससंठाणो रसाह्याऊहिं विज्ञयसरीरो ।
दिख्यरसहस्सतेश्रो ख्वकुवलयसुरहिणिस्सासो ॥४९७॥

इस प्रकार श्रावकधर्मको परिपालन कर और उसके अन्तमें विधिपूर्वक सल्लेखना करके समाधिसे मरण कर अपने पुण्यके अनुसार सौधर्म स्वर्गको आदि लेकर अच्युत स्वर्ग पर्यन्त कल्प-विमानोंमें उत्पन्न होता है। वहाँके उपपादगृहोंके कोमल एवं सुगंधयुक्त शिला-सम्पुटके मध्य में जन्म लेकर अन्तर्मृहूर्त काल द्वारा अपनी छहों पर्याप्तियोंको सम्पन्न कर लेता है तथा अन्तर्मृहूर्तके ही भीतर दिव्य निर्मल देहका धारक एवं नवयौवनसे युक्त हो जाता है। वह देव

१ झ. छत्तिहिं। २ सपत्रपरिहीनः। ३ ब. जसंसी। ४ म. प. संपुदस्संती।

समचतुरस्र संस्थानका धारक, रसादि धातुओंसे रहित शरीरवाला, सहस्र सूर्योके समान तेजस्वी, नवीन नीलकमलके समान सुगंधित निःश्वासवाला होता है ॥४९४-४९७॥

> पिंडबुक्सिडाय सुसुट्टियो न्य संसाइमहुरसहैहिं। दट्ट्या सुरविभूह विभियहिययो पत्नोपृष्ट् ॥४९८॥ किं सुमिसदंसस्मिणं स्य वेसि जा चिट्ठए वियप्पेस । यायंति तक्ससं चिय शुह्महुस्ता श्रायरक्साई ॥४९९॥ जय जीव णंद वड्डाइचारुसहेहि सोयरम्मेहिं। प्रक्ष्यरसयाउ विस्त्रो कुणंति चाडूस्य विविद्यासि ॥५००॥

सोकर उठे हुए राजकुमारके समान वह देव शंख आदि बाजोंके मधुर शब्दोंसे जागकर देव-विभूतिको देखकर और आश्चर्यसे चिकतहृदय होकर इधर उधर देखता है। क्या यह स्वप्न-दर्शन है, अथवा नहीं, या यह सब वास्तिवक है, इस प्रकार विकल्प करता हुआ वह जब तक बैठता है कि उसी क्षण स्तृति करते हुए आत्मरक्षक आदि देव आकर, जय (विजयी हो), जीव (जीते रहो), नन्द (आनन्दको प्राप्त हो), बर्द्धस्व (वृद्धिको प्राप्त हो), इत्यादि श्रोत्र-सुखकर सुन्दर शब्दोंसे नाना चाटुकार करते हैं। तभी सैकड़ों अप्सराएँ भी आकर उनका अनुकरण करती हैं।।४९८-५००।।

एवं शुणिउन्नमाणों सहसा गाऊण स्रोहिणाणेण ।
गंत्य यहाणगेहं बुड्डुणवाविन्ह यहाऊण ॥५०१॥
स्नाहरणगिहम्म तस्रो सोलसहाभूसणं व गहिऊण ।
प्जोवयरणसिहस्रो गंत्ण जिणालए सहसा ॥५०२॥
वरवजविवहमंगस्तरेहं गंधक्खयाहदन्वेहं ।
महिऊण जिणवरिंदं श्रुत्तसहस्तेहिं शुणिऊण ॥५०३॥
गंत्ण समागेहं स्रणेयसुरसंकुलं परमरमं ।
सिंहासणस्त उविरं विदृह् देवेहिं शुन्वतो ॥५०४॥
उस्तियसियायवत्तो सियवामरशुन्वमाणसन्वंगो ।
पवरच्छराहिं कीढह दिन्बहुगुणपहावेण ॥५०५॥
दीवेसु सायरेसु य सुरसरितीरेसुं सेलसिहरेसु ।
स्रल्लियगमणागमणो देवुजाणाहसु रमेह् ॥५०६॥

इस प्रकार देव और देवांगनाओं से स्तुति किया गया वह देव सहसा उत्पन्न हुए अव-धिज्ञानसे अपना सब वृत्तान्त जानकर, स्नानगृहमें जाकर स्नान-वािषकामें स्नान कर तत्पश्चात् आभरणगृहमें जाकर सोलह प्रकारके आभूषण धारण कर पुनः पूजनके उपकरण लेकर सहसा या शीघू जिनालयमें जाकर उत्तम बाजोंसे, तथा विविध प्रकारके मांगलिक शब्दोंसे और गंध, अक्षत आदि द्रव्योंसे जिनेन्द्र भगवान्का पूजन कर, और सहस्रों स्तोत्रोंसे स्तुति करके तत्पश्चात् अनेक देवोंसे व्याप्त और परम रमणीक सभा-भवनमें जाकर अनेक देवोंसे स्तुति किया जाता हुआ, श्वेत छत्रको धारण करता हुआ और श्वेत चमरोंसे कम्पमान या रोमांचित है सर्व अंग जिसका, ऐसा वह देव सिहासनके ऊपर बैठता है। (वहाँपर वह) उत्तम अप्सराओंके साथ कीड़ा करता है, और अणिमा, महिमा आदि दिव्य आठ गुणोंके प्रभावसे द्वीपोंमें, समुद्रोंमें, गंगा आदि नदियोंके तीरोंपर, शैलोंके शिखरोंपर, तथा नन्दनवन आदि देवोद्यानोंमें अस्खलित (प्रतिबन्ध-रहित) गमनागमन करता हुआ आनन्द करता है।।५०१-५०६॥

१ झ. अच्छरसिंहको, व. अच्छरसमको । २ ध. विविहातं । ३ प. माखा । ४ इ. सरिचीसु ।

मासाह कातिए कम्मुणै य खंदीसरहदिवसेसु । विविद्दं करेड् महिमं खंदीसरचेड्य'गिहेसु ॥५०७॥ पंचसु मेरुसु तहा विमाणजिणचेड्एसु विविदेसु । पंचसु करकाणेसु य करेड् पुरुषं बहुवियण्यं ॥५०८॥ इचाइबहुविणोएहि तत्थ विणेऊण सगिहेई तत्तो । उच्वहिको समाणो चक्कहराईसु जाएड्॥५०९॥

वह देव आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन मासमें नन्दीश्वर पर्वके आठ दिनोंमें, नन्दीश्वर द्वीपके जिन चैत्यालयोंमें जाकर अनेक प्रकारकी पूजा मिहमा करता है। इसी प्रकार पांचों मेरपर्वतोंपर, विमानोंके जिन चैत्यालयोंमें, और अनेकों पंच कल्याणकोंमें नाना प्रकारकी पूजा करता है। इस प्रकार इन पुण्य-वर्धक और आनन्दकारक नाना विनोदोंके द्वारा स्वर्गमें अपनी स्थितिको पूरी करके वहाँसे च्युत होता हुआ वह देव मनुष्यलोकमें चक्रवर्त्ती आदिकोमें उत्पन्न होता है।।५०७-५०९।।

भोत्ण मणुयसोक्लं पस्तिय वेरगाकारणं किं वि । मोत्तृण रायसक्छी तयां व गहिन्द्रण चारितं ॥५१०॥ कान्द्रण तवं घोरं सदीश्रो तष्क्रसेण सद्भूण । श्रहगुणे सरियतं च किं ण सिज्यह तयेण जय् ॥५११॥

मनुष्य लोकमें मनुष्योंके सुखको भोगकर और कुछ वैराग्यका कारण देखकर, राज्य-लक्ष्मीको तृणके समान छोड़कर, चारित्रको ग्रहण कर, घोर तपको करके और तपके फलसे विकियादि लब्धियोंको प्राप्त कर अणिमादि आठ गुणोंके ऐक्वर्यको प्राप्त होता है। जगमें तपसे क्या नहीं सिद्ध होता ? सभी कुछ सिद्ध होता है।।५१०-५११।।

> बुद्धि तत्रो वि य जाद्धी विउच्वणलाद्धी सहेव श्रोसहिया। रस-बल्ल-श्रक्लीणा वि य रिद्धीश्रो सत्त प्रवणता ॥५१२॥ श्राणिमा महिमा लिघमा पागम्म वसित्त कामरूवित्तं। ईसत्त पावणं तह श्रद्धगुणा विराणया समप्॥५१३॥

बुद्धिऋद्धि, तपऋद्धि, विकियाऋद्धि, औषधऋद्धि, रसऋद्धि, बलऋद्धि और अक्षीण महानस ऋद्धि, इस प्रकार ये सात ऋद्धियाँ कही गई हैं।।५१२।। अणिमा, महिमा, लिघमा, प्राकाम्य, विगत्व, कामरूपित्व, ईशत्व, और प्राप्यत्व, ये आठ गुण परमागममें कहे गये हैं।।५१३।।

एवं काऊण तवं पासुयठाण्मि तह य गंत्ण ।
पितरंकं वंधिसा काउस्समीण वा ठिशा ॥५१४॥
जह साह्यसिंह्ट्ठी पुन्वं सवियाउ सस पयशीओ ।
सुर-णिरय-तिरिक्साऊ तम्ह मने खिट्ठियं चेव ॥५१५॥
भ्राह बेदगसिंह्ट्ठी पमत्तठाण्मि अप्यमत्ते वा ।
सिरिऊण धम्ममाणं सस वि णिट्ठवह पयडीओ ॥५१६॥
काऊल पमत्तेयरपरियसं स्माणि सवयपाउग्गो ।
होऊल अप्यमसो विसोहिमाऊरिऊण सलं ॥५१७॥
करणं अधापवसं पढमं पिवविजाऊण सुकं च ।
सायह अपुष्यकरणो कसायसवकुजनो वोरो ॥५१८॥

१ प. घरेसु । २ झ. घ. प. गुणी । १ म. सक्सुं । घ. प. सक्सुं (साध्यमित्यर्थः ) । ४ घ. प. परिवस । ५ इ. घ. णुजियो ।

इस प्रकार वह मुनि तपश्चरण करके, तथा प्रासुक स्थानमें जाकर और पर्य कासन वांधकर अथवा कायोत्सगंसे स्थित होकर, यदि वह क्षायिक-सम्यग्दृष्टि है, तो उसने पहले ही अनन्तानुबन्धी-चतुष्क और दर्शनमोहित्रक, इन सात प्रकृतियोंका क्षय कर दिया है, अतएव देवायु, नारकायु और तियंगायु इन तीनों प्रकृतियोंको उसी भवमें नष्ट अर्थात् सत्त्व-व्युच्छिन्न कर चुका है। और यदि वह वेदकसम्यग्दृष्टि है, तो प्रमत्त गुणस्थानमें, अथवा अप्रमत्त गुणस्थानमें धर्मध्यानका आश्रय करके उक्त सातों ही प्रकृतियोंका नाश करता है। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें सैकड़ों परिवर्तनोंको करके, क्षपक श्रेणिक प्रायोग्य सातिशय अप्रमत्त संयत होकर क्षणमात्रमें विशोधिको आपूरित करके और प्रथम अधःप्रवृत्तकरणको और शुक्लध्यानको प्राप्त होकर क्षणमात्रमें क्षपण करनेके लिए उद्यत वह वीर अपूर्वकरण संयत हो जाता है।।५१४-५१८।।

एक्केक्कं ठिदिखंडं । पाडड् अंतोमुहुत्तकासेण । ठिदिखंड पडणकाले चाग्रुमागसवाणि पाडेड् ॥५१९॥ गन्दइ विसुद्धमाणो पडिसमयमग्रंतगुणविसोहीए । चाग्रियटिगुणं तथ्य वि सोलह पयडीचो पाडेड् ॥५२०॥

अपूर्वकरण गुणस्थानमें वह अन्तर्म्हूर्तकालके द्वारा एक एक स्थितिखंडको गिराता है। एक स्थितिखंडके पतनकालमें सैकड़ों अनुभागखंड़ोंका पतन करता है। इस प्रकार प्रतिसमय अनन्तगुणी विशृद्धिसे विशृद्ध होता हुआ अनिवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होता है। वहाँपर पहले सोलह प्रकृतियोंको नष्ट करता है।।५१९-५२०।।

विशेषार्थ-वे सोलह प्रकृतियाँ ये हैं—नरकगित, नरकगित्यानपूर्वी, तिर्थगित, तिर्थगि-त्यानपूर्वी, द्वीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरिन्द्रियजाित, स्त्यानगृद्धि, निद्रानिद्रा, प्रचला-प्रचला, उद्योत, आतप, एकेन्द्रियजाित, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर । इन प्रकृतियोंको अति-वृत्तिकरण गुणस्थानके प्रथम भागमें क्षय करता है।

श्रद्ध कसाण च तथो णवुसयं तहेव इत्थिवेयं च। छुरणोकसाय पुरिसं कमेण कोहं पि संखुह्ह ॥५२१॥ कोहं माणे माणां मायाप तं पि खुह्ह कोहम्मि। बायरलोहं। पि तथो कमेण णिद्वबह तत्थेव ॥५२२॥

सोलह प्रकृतियोंका क्षय करनेके पश्चात् आठ मध्यम कषायोंको, नपुंसकवेदको, तथा स्त्रीवेदको, हास्यादि छह नोकषायोंको और पुरुषवेदका नाश करता है और फिर क्रमसे संज्वलन कोधको भी संक्षुभित करता है। पुनः संज्वलनकोधको संज्वलनमानमें, संज्वलनमानको संज्वलन मायामें और संज्वलन मायाको भी बादर-लोभमें संक्रामित करता है। तत्प-रचात् क्रमसे बादर लोभको भी उसी अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें निष्ठापन करता है, अर्थात् सूक्ष्म लोभरूपसे परिणत करता है।।५२१-५२२।।

मणुलोहं वेदंतो संजायइ सुहुमसंपरायो सो । खबिऊण सुहुमलोहं खीणकसाची तची होइ ॥५२३॥ तत्येव सुक्रमायां विदियं पडिवजिऊया तो तेण । णिदा-परलाउ दुए दुचरिमसमयम्म पाडेह ॥५२४॥

१ व. कंडं। २ व. कंड। ३ म. बोइस्मि । प स्रोवस्मि ।

णार्णतरायदसयं दंसण चतारि चरिमसमयस्मि । हिंगऊण तक्खणे श्रिय सजोगिकेचलिजिणो होह ॥५२५॥

तभी सूक्ष्मलोभका वेदन करनेवाला वह सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानवर्त्ती सूक्ष्मसाम्पराय संयत होता है। तत्पश्चात् सूक्ष्म लोभका भी क्षय करके वह क्षीणकषाय नामक वारहवें गुणस्थानमें जाकर क्षीणकषाय वीतराग छद्मस्थ होता है। वहांपर ही द्वितीय शुक्लध्यानको प्राप्त करके उसके द्वारा बारहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें निद्रा और प्रचला, इन दो प्रकृतियों को नष्ट करता है। चरम समयमें ज्ञानावरण कर्मकी पाँच, अन्तरायकर्मकी पाँच और दर्शनावरणको चक्षुदर्शन आदि चार इन चौदह प्रकृतियोंका क्षय करके वह तत्क्षण ही सयोगि-केवली जिन हो जाता है। १५२३-५२५॥

तो सों तियालगोयर-अर्णतगुणपज्जयप्यं वरधुं। जागाइ पस्सइ जुगवं स्वकेवललिइसंप्रस्तो।।।५२६॥ दासे लाहे भोण परिभोण वीरिण सम्मत्ते। स्वकेवललाद्वीक्षो दंसस्य सासे चरिते यः।।५२७॥

तब वह नव केवललिधयोंसे सम्पन्न होकर त्रिकाल-गोचर अनन्त गुण-पर्यायात्मक वस्तुको युगपत् जानता और देखता है। क्षायिकदान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक परिभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दर्शन (केवल दर्शन), क्षायिक ज्ञान, (केवल ज्ञान), और क्षायिक चारित्र (यथास्यात चारित्र), ये नव केवललिधयां हैं।।५२६-५२७।।

उक्स्स्तं च जहरणं पजारं विहरिक्षण सिक्सेह । सो श्रक्यसमुग्वाश्रो जस्साउसमाणि कम्माणि ॥५२८॥ जस्स ख हु श्राउसरिसाणि ग्रामागोयाणि वेयर्णायं च । सो कुणह समुग्वायं णियमेण जिलो ण संदेहो ॥५२९॥

वे सयोगि केवली भगवान् उत्कृष्ट और जघन्य पर्याय-प्रमाण विहार करके, अर्थात् तेरहवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल—आठ वर्ष और अन्तर्मूहर्तकम पूर्वकोटी वर्षप्रमाण है और जघन्यकाल अन्तर्मूहर्त प्रमाण है, सो जिस केवलीकी जितनी आयु है, तत्प्रमाण काल तक नाना देशों में विहार कर और धर्मापदेश देकर सिद्ध होते हैं। (इनमें कितने ही सयोगिकेवली समुद्धात करते हैं और कितने ही नहीं करते हैं।) सो जिस केवलीके आयु कर्मकी स्थितिक बराबर होव नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति होती है, वे तो समुद्धात किये विना ही सिद्ध होते हैं। किन्तु जिनके नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म आयुके वराबर नहीं हैं, वे सयोगिकेवली जिन नियमसे समुद्धात करते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥५२८-५२९॥

छम्मासाउगसेसे उप्पर्गा जस्स केवलं होज्ज! । सो कुणह समुग्वायं इयरो पुण होह भयणिज्जो ॥ ५३०॥

छह मासकी आयु अवशेष रहनेपर जिसके केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, वे केवली समु-द्धात करते हैं, इतर केवली भजनीय हैं, अर्थात् समुद्धात करते भी हैं और नहीं भी करते हैं ॥५३०॥

> श्रतोमुहुत्तसेसाउगम्म दंढं कवाढं पयरं च । जगपूरणमय पयरं कवाढ दंढं िणयतसुपमार्गः च ॥५३१॥ एवं पप्सपसरण-संबरणं कुणइ श्रद्धसम्पृष्टिं । होहिंति जोइचरिमे श्रवाइकम्माणि सरिसाणि ॥५३२॥

सयोगिकेवली अन्तर्मुहूर्त-प्रमाण आयुके शेष रह जानेपर (शेष कर्मोंकी स्थितिको समान करनेके लिए) आठ समयोंके द्वारा दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, पुनः प्रतर, कपाट, दंड और निज देह-प्रमाण, इस प्रकार आत्म-प्रदेशोंका प्रसारण और संवरण करते हैं। तब सयोगिकेवली गुणस्थानके अन्तमें अधातिया कर्म सदृश स्थितिवाले हो जाते हैं।।५३१-५३२॥

बायरमण्-विकारो रंभइ तो धूबकायजोगेण । सुहुमेगा तं पि रंभइ सुहुमे मण-वयणजोगे य ॥५३३॥ सो सुहुमकायजोगे वहंतो साइए तह्यसुक्कं । रंभिता तं पि पुणो श्रजोगिकेमलिजिगो होइ ॥५३४॥

तेरहवें गुणस्थानके अन्तमं सयोगिकेवली जिनेन्द्र बादरकाययोगसे बादर मनोयोग और बादर वचनयोगका निरोध करते हैं। पुनः सूक्ष्म-काययोगसे सूक्ष्म मनोयोग और सूक्ष्म बचनयोगका निरोध करते हैं। तब सूक्ष्म काययोगमें वर्तमान सयोगिकेवली जिन तृतीय शुक्लध्यानको ध्याने हैं और उसके द्वारा उस सूक्ष्म काययोगका भी निरोध करके वे चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगिकेवली जिन हो जाते हैं।।५३३-५३४।।

> बावत्तरि एयडीको चउत्यसुक्केण तत्थ घाएइ । दुचरिमनमयम्हि तको तेरस चरिमम्मि खिट्ठबड् ॥५३५॥ तो तम्मि चेव समये लोगमो उद्गुगमणसञ्माको । संचिट्ठइ ग्रसरीरो प्यरहुगुग्यपको शिष्वं ॥५३६॥

उस चौदहवें गुणस्थानके द्विचरम समयमें चौथे शुक्लध्यानसे बहत्तर प्रकृतियोंका घात करता है और अन्तिम समयमें तेरह प्रकृतियोंका नाश करता है। उस ही समयमें ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला यह जीव शरीर-रहित और प्रकृष्ट अष्ट-गुण-सहित होकर नित्यके लिए लोकके अग्र भागपर निवास करने लगता है।।५३५-५३६॥

सम्मत्त णाण दंसरा वीरिय सुहमं तहेव धवगहणं । ऋगुरुलहुमन्वाबाहं सिद्धारां विराणया गुणहेदे ॥५३७॥॥

सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्तवीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अगुरुलघुत्व और अव्याबाधत्व, ये सिद्धोंके आठ गुण वर्णन किये गये हैं ॥५३७॥

जं किं पि सोक्खसारं तिसु वि कोएसु मणुय-देवायां । तमर्यातगुर्णां पि का एवसमयसिद्धाणुभूचसोक्खसमं ॥५३८॥

तीनों ही लोकोंमें मनुष्य और देवोंके जो कुछ भी उत्तम सुखका सार है, वह अनन्त-गुणा हो करके भी एक समयमें सिद्धोंके अनुभव किये गये सुखके समान नहीं है ॥५३८॥

> सिज्मह तह्यम्मि भवे पंचमण् कोवि सत्तमहमण् । भुजिवि सुर-मणुवसुदं पावेह कमेण सिद्धप्यं ॥५३६॥

(उत्तम रीतिसे श्रावकोंका आचार पालन करनेवाला कोई गृहस्थ) तीसरे भवमें सिद्ध होता है, कोई क्रमसे देव और मनुष्योंके सुखको भोगकर पांचवें, सातवें या आठवें भवमें सिद्ध पदको प्राप्त करते हैं।।५३९॥

म ग्रीर इ प्रतिमें ये दो शाथाएं और श्रधिक पाई जाती हैं:
 मोहक्ष्यएं सम्मं केवलणात् हरोड़ श्रवणाणं ।
 केवलदंत्रण दंत्रण श्रातंत्रिहियं च श्रम्तराएण ।।१।।
 सुहुमं च शामकम्मं भाउहण्योख हवइ श्रवगह्यां ।
 मोयं च शगुरुलहुषं श्रव्यावाहं च नेपर्यायं च ॥२॥

# **अश्**स्ति

श्वासी ससमय-परसमयविद् सिरिकुंदकुंदसंताचे । . सन्त्रयगुकुमुवसग्रसिसिरयरी सिरिग्रंदिणामेख ॥५४०॥

श्री कुन्दकुन्दाचार्यकी आम्नायमें स्व-समय और पर-समयका ज्ञायक, और भव्यजन-रूप कुमुदवनके विकसित करनेके लिए चन्द्र-तुल्य श्रीनन्दि नामक आचार्य हुए ॥५४०॥

> किसी जिस्सदुसुब्भा सयसभुवण्मको जिष्टकं भिसा, णिच्चं सा सक्षणाणं हियय-वस्त्य-सीए विश्वासं करेहें। जो सिद्धंसंबुरासि सुण्यतरणमासेक्व सीक्षावतिय्यो। वय्योउं को समस्यो सम्बगुण्यागं से विषद्दो वि सोए॥५४१॥

जिसकी चन्द्रसे भी शुभू कीर्ति सकल भुवनके भीतर इच्छानुसार परिभूमण कर पुनः वह सज्जनोंके हृदय, मुख और श्रोत्रमें नित्य निवास करती है, जो सुनयरूप नावका आश्रय करके सिद्धान्तरूप समुद्रको लीलामात्रसे पार कर गये, उस श्रीनन्दि आचार्यके सकल गुण-गणोंको कौन विचक्षण वर्णन करनेके लिए लोकमें समर्थ है ? ॥५४१॥

सिस्सो तस्य जिणिदसासण्यको सिद्धंतपारंगको, संती-महव-साहबाहदसहाधम्मभ्मि णिच्नुकासो। पुण्योंदुउजलिकित्तप्रियजको चारित्तसच्छीहरो, संजाको मयणंदिणाममुणिणो भन्वासयाणंदको॥५४२॥

उस श्रीनिन्द आचार्यका शिष्य, जिनेन्द्र-शासनमें रत, सिद्धान्तका पारंगत, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि दश प्रकारके धर्ममें नित्य उद्यत, पूर्णचन्द्रके समान उज्ज्वल कीर्तिसे जगको पूरित करनेवाला, चारित्ररूपी लक्ष्मीका धारक और भव्य जीवोंके हृदयोंको आनन्द देनेवाला ऐसा नयनन्दि नामका मुनि हुआ ॥५४२॥

सिस्सो तस्स जिणागम-जलिखहिबेलातरंगधोयमणी । संजामो सयक्रजण् विक्लामो णेमिचम्दु सि ॥५४३॥

उस नयनिन्दका शिष्य, जिनागम रूप जलनिधिकी बेला-तरंगोंसे धुले हुए हृदय-वाला नेमिचन्द्र इस नामसे सकल जगत्में विख्यात हुआ ॥५४३॥

> तस्त पसाएण मए बाइरियपरंपरागयं सत्थं। बच्छलमाए रहयं भवियाणमुवासयवन्मयणं॥५४४॥

उन नेमिचन्द्र आचार्यके प्रसादसे मैंने आचार्य-परम्परासे आया हुआ यह उपासका-घ्ययन शास्त्र वात्सल्य भावनासे प्रेरित होकर भव्य जीवोंके लिए रचा है ॥५४४॥

> र्ज कि पि एत्य भणियं ध्रयासमासेया प्रवयस्विरुद्धं । समिजस्य प्रवयस्वता सोहिका तं प्रवासंतु ॥५४५॥

अजानकार होनेसे जो कुछ भी इसमें प्रवचन-विरुद्ध कहा गया हो, सो प्रवचनके धारक (जानकार) आचार्य मुझे क्षमाकर और उसे शोधकर प्रकाशित करें ॥५४५॥

> इच स्वा पर्यासुत्तराशि एवस्त गंधपरिमाणं । बसुणंदिशा शिवसं वित्यस्थिववं विवव्देहीं ॥५४६॥

वसुनन्दिके द्वारा रचे गये इस ग्रन्थका परिमाण (अनुष्टुप् क्लोकोंकी अपेक्षा) पचास अधिक छह सौ अर्थात् छह सौ पचास (६५०)है। विचक्षण पुरुषोंको इस ग्रंथका विस्तार करना चाहिए, अथवा जो बात इस ग्रन्थमें संक्षेपसे कही गई है, उसे वे लोग विस्तारके साथ प्रतिपादन करें ॥५४६॥

इत्युपासकाध्ययनं वसुनिष्ट्ना कृतिभदं समाप्तम् ।

१ व. सेवियहो स. सेविवंतो । (विवृत्व इल्क्बं: )

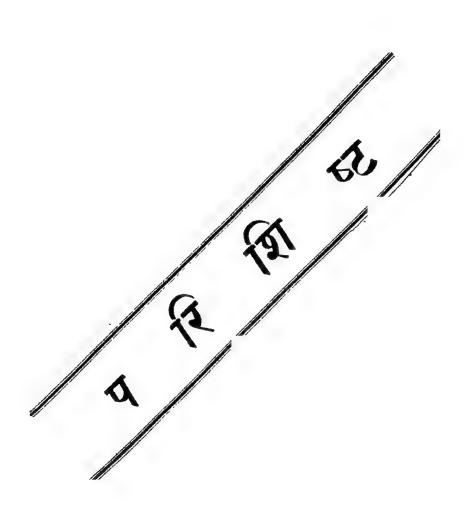

# १ विशेष-टिप्पण

गाथा नं १५ विशेषार्थ विविद्या गतिमें कमोंदयसे प्राप्त शरीरमें रोकनेवाले स्त्रीर जीवनके कारणभूत ग्राधारको स्त्रायु कहते हैं। भिक-भिन्न शरीरोंकी उत्पत्तिके कारणभूत नोकर्मवर्गणाके मेदोंको कुल कहते हैं। कन्द, मूल, ग्रगडा, गर्म, रस, रवेद स्नादिकी उत्पत्तिके स्नाधारको योनि कहते हैं। जिन स्थानोंके द्वारा श्रानेक श्रवस्थाश्रोंमें स्थित जीवोंका ज्ञान हो, उन्हें मार्गणास्थान कहते हैं। मोह स्त्रीर योगके निमित्त होनेवाली श्रातमाके सम्यव्दर्शन, ज्ञान, चारिवादि ग्रणोंकी तारतम्यरूप विकसित श्रवस्थाश्रोंको ग्रणस्थान कहते हैं। जिन सहश धर्मोंके द्वारा स्त्रनेक जीवोंका संग्रह किया जाय, उन्हें जीव-समास कहते हैं। बाह्य तथा श्राम्यन्तर कारणोंके द्वारा होनेवाली श्रात्माके चेतनगुण ही परिण्यतिको उपयोग कहते हैं। जीवमें जिनके संयोग रहनेपर 'यह जीता है' श्रीर वियोग होनेपर 'यह मर गया' ऐसा व्यवहार हो, उन्हें प्राण कहते हैं। श्राहारादिकी वांझाको संज्ञा कहते हैं।

गाथा नं ० ४६ — विशेषार्थं — वस्तुके खरूप या नाममात्रके कथन करनेको निर्देश कहते हैं। वस्तुके आधिपत्यको खामित्व करते हैं। वस्तुकी उत्पत्तिको निर्मित्तको साधन कहते हैं। वस्तुके अधिश्वान या आधारको अधिकरण कहते हैं। वस्तुकी कालमर्यादाको स्थिति कहते हैं श्रीर वस्तुके प्रकार या भेरोंको विधान कहते हैं। परमागममें इन छह श्रानुयोग-दारोंसे वस्तु-खरूपके जाननेका विधान किया गया है।

गाथा नं २ २६५ — आयंबिल या आचामसवत — अष्टमी आदि पर्वके दिन जब निर्जल उपवास करनेकी शिक्त नहीं हो, तब इसे करनेको जधन्य उपवास कहा गया है। पर्वके दिन एक बार रूच्च एवं नीरस आहारके प्रह्या करनेको आयंबिल कहते हैं। इसके संस्कृतमें अनेक रूप देखनेमें आते हैं, यथा — आयामान्ल, आचामान्ल और आचाम्छ। इनमेंसे प्रारम्भके दो रूप तो रवे॰ प्रन्थोंमें ही देखनेमें आते हैं और तीसरा रूप दि॰ और श्वेताम्बर दोनों ही साम्प्रदायके प्रन्थोंमें प्रयुक्त किया गया है। उक्त तीनोंकी निरुक्तियां विभिन्न प्रकारसे की गई हैं और तदनुसार अर्थ भी भिन्न रूपसे किये गये हैं। पर उन सबका अभिप्राय एक है और वह यह कि छह रसोंमें आम्छनामका चौथा स है, इस वतमें उसे लानेका विधान किया गया है। इस वतमें नी इसली आदिके रसके साथ केवल पानी के भीतर प्रकारा गया अन्न संस्त्री या रूखी रोटी आदि भी खाई जा सकती है। पानी में उनले चावलोंको इमली आदिके रसके साथ खानेको भी दुछ, लोगोंने आचान्ल कहा है। इस वतके भी तीन मेद किये गये हैं। विशेषके लिए इस नं ०की गाथा पर दी गई टिप्पयीको देखो।

### णिव्वियडी या निर्विकृति व्रत-

इस ब्रतमें विकार उत्पन्न करनेवाले भोजनका परित्याग किया जाता है। दूध, घी, दही, तैल, गुइ श्रादि रसोंको बास्त्रोमें विकृति संज्ञा दी गई है, क्योंकि वे सब इन्द्रिय-विकारोत्पादक है। श्रातए उक्त रसोंका या उनके द्वारा पके हुए पदार्थोंका परित्याग कर बिलकुल सास्विक एवं रूच मोजन करनेको निर्विकृतिव्रत कहा गया है। इसे करनेवालेको नमक तकके भी खानेका त्याग करना आवश्यक माना गया है। कुछ श्राचार्योंको व्याख्यानुसार रसादिक संपर्कते सर्वथा अलिस रूख एक श्राक्त ही खानेका विधान इस व्रतमें किया गया है।

तदनुसार भाइके भुंजे चना, मक्का, जुँवार, गेहूँ ब्रादि या पानीमें उबले श्रम बुंघरी ब्रादि ही खाये जा सकते हैं। कुछ लोगोंकी न्याख्याके श्रनुसार नीरस दो श्रमोंके संयोगसे बनी खिचड़ी, सन् ब्रादि खाये जा सकते हैं।

इस विषयका स्पष्टीकरण पं० आशाघरबीने ऋपने सागार घर्मामृतमें इस प्रकार किया है-

निर्विकृति :—विक्रियते जिद्धा-मनसी येनेति विकृतिगोरसेधुरस-फलरस-धान्यरसभेदाश्वतुर्धा । तत्र गोरसः चीर-घृतादिः, इक्षुरसः, खण्ड-गुडादि, फजरसो द्राष्ट्राम्रादिनिष्यन्दः, धान्यरसस्तैल-मण्डादिः । प्रथवा यद्येन सह सुज्यमानं स्वदते तत्तत्र विकृतिरित्युच्यते । विकृतेर्निष्कान्तं भोजनं निर्विकृति ।

--- सागा० घ० घ० ५ रखोक ३५ टीका

श्रार्थात्—जिस भोजनके करनेसे जिहा श्रीर मन विकारको प्राप्त हों उसे विकृति कहते हैं। इसके चार भेद हैं:—गोरस विकृति, इक्षुरसविकृति, फलरसिकृति श्रीर धान्यरस विकृति। दूध, दही, घी, मनस्वन श्रादिको गोरस विकृति कहते हैं। गुड़, खांड, शक्कर, मिश्री श्रादिको इक्षुरस विकृति कहते हैं। श्रंगूर, ग्रानार, श्राम, सन्तरे, मौसम्मी श्रादि फलोंके रसको फलरस विकृति कहते हैं श्रीर तैल, मांड श्रादिको धान्यरस विकृति कहते हैं। इन चारों प्रकारकी विकृतियोंसे यहाँ तक कि मिर्च मसालेसे भी रहित बिलकुल सात्विक मोजनको निर्विकृति भोजन कहा जाता है।

#### गाथा नं॰ २६५ एयहाए एकस्थान या एकासन वत-

एयहाण शब्दका अर्थ एक स्थान होता है। भोजनका प्रकरण होनेसे उसका अर्थ होना चाहिए एक स्थानका भोजन, पर लोक-व्यवहारमें हमें इसके दो रूप देखनेमें आते हैं। दिगम्बर-परम्प गके प्रचलित रिवाकके अनुसार एयहाणका अर्थ है एक बार थालीमें परोसे गये भोजनका प्रहण करना अर्थात तुवारा परोसे गये भोजनको नहीं प्रहण करना। पर इस विपयका प्ररूपक कोई दि० आगम-प्रमाण हमरे देखनेमें नहीं आया। श्वेताम्बर आगम परम्पराके अनुसार इसका अर्थ है—जिस प्रकारके आसनसे भोजनके लिए बैठे, उससे दाहिन हाथ और मुंहको छोड़कर कोई भी अंग-उपांगको चल-विचल न करे। यहां तक कि किसी अंगमें खुजलाहट उत्पन्न होने पर उसे दूर करनेके लिए दूसरा हाथ भी उसको नहीं उटाना चाहिए।

जिनदास महत्तरने स्रावश्यक चूर्णिमें इसकी व्याख्या इस प्रकार की है:—
एकद्वाचो जं जथा संगुवंगं, ठिवयं तहेव समुद्दिसितक्वं, भागारे से म्राउंटचा-पसारणं निध्य ।
स्राचार्य सिद्धसेनने प्रवचनसारकी वृत्तिमें भी ऐसा ही स्रार्थ किया है:—

एकं-श्रद्वितीयं स्थानं-श्रंगविन्यासरूपं यत्र तदैकस्थानप्रत्याख्यानम् । तथया---भोजनकाळेऽङ्गोपाङ्गं स्थापितं तस्मित्तथा स्थित एव भोकन्यम् । मुखस्य इस्तस्य च श्रशक्यपरिहारस्वचलनमप्रतिविद्धमिति ।

सावार्य—भोजन प्रारम्भ करनेके समय श्रापने श्रंग-उपांगींको जिस प्रकारसे स्थापित किया हो श्रोर जिस श्रासनसे बैटा हो, उसे उसी स्थितिमें रहकर श्रीर उसी बैटकसे बैटे हुए ही भोजन करना चाहिए। श्रास उठानेके लिए दाहिने हाथका उठाना श्रीर प्राप्त चवानेके लिए मुखका चलाना तो श्रानिवार्य है। एकासनसे एकस्थानवनका महत्त्व इन्हीं विशेपताश्रोंके कारण श्राधिक है।

### एक-भक्त या एकात्त---

एक + भक्त अर्थात् दिनमें एक बार भोजन करनेको एक भक्त या एकाशन कहते हैं। एकासका भी यही अर्थ है एक अर्स अर्थात् एक बार भोजन करना। दि॰ और श्वे॰ दोनों परम्पराश्चीमें इसका समान ही अर्थ किया गया है।

ग्रावश्यक चूर्विमें जिनदास महत्तर कहते हैं :— एगासणं नाम पूता भूमीतो न चाक्तिजाति, सेसाणि इत्ये पायाणि चाक्तेजाति । ग्रावश्यक वृत्तिमें हरिमद्रसूरि कहते हैं— एकाशनं नाम सहसूपविश्युताचक्रतेन कोजनस् । प्रवचनसारोद्धार कृतिमें आचार्य सिद्धरोन कहते हैं :---

एकं-सकृत्, श्रशनं-भोजनं; एकं वा श्रासनं-पुकाश्वस्त्रको यश्च अध्याख्याने तदेकाशनसेकासनं वा । शाकृते द्वयोरिष एगासणमिति रूपम् ।

श्चर्यात्—भोजनके लिए बैठकर फिर भूमिषे नहीं उठते हुए एक बार भोजन करनेंको एकाशन या एकभक्त कहते हैं। पुतनाम नितम्बका है। एकाशन करते समय नितम्ब भूमिषर लगे रहना चाहिए। हां, एकाशन करनेवाला नितम्बको न चलाकर शेष हाय-पैर आदि आंग-उपांगोको आवश्यकता पड़नेपर चला भी सकता है।

गाथा नं २६७ पर प प्रतिमें निम्न टिप्पशी है-

खतसः खोजातयः ४। ताः मनोवाक्तायैस्ताहिताः १२। ते कृतकारितानुमतैः गुणिताः ३६। ते पंचेन्द्रियेह्र ताः१८०। तथा दशसं स्कारेः (शरीरसंस्कारः १, श्रंगारसरागसेवा २, हास्यकीहा ३, संसर्गवांछा ४, विषयसंकरपः ५, शरीरनिरीचणम् ६, शरीरमंडनम् ७, दानम् ८, पूर्वरतानुस्मरणः ९, मनश्चिन्ता १०) एतैर्दश-भिर्गुणिताः १८००। ते दशकामचेष्टाभिर्गुखिताः १८००। (तथाहि—चिन्ता १, दर्शनेष्छा २, दीघीं-छ्वासः ३, शरीरातिः ४, शरीरदाहः ४, मन्दाग्नः ६, मूच्छ्रां ७, मदोन्मतः ८, प्रायसन्देहः ९, श्रुक्त-मोचनम् १० एतैर्द्शिभर्गुणिताः।)

श्रर्थात्-- उक्त प्रकारसे शीलके १८००० श्रठारह हजार भेद होते हैं।

# २ प्रतिष्ठा-विधान

गाथा नं॰ ३६३---प्रतिमालन्तराम्---

श्रथ विम्बं जिनेन्द्रस्य कर्त्तव्यं लक्त्णान्वितम् ।
ऋज्वायतसुसंस्थानं तरुणांगं दिगम्बरम् ॥१॥
श्रीवृद्धभूभूषितोरस्कं जानुप्रासक्राम्रजम् ।
निजांगुलप्रमाणेन साष्टांगुलशतायुतम् ॥२॥
मानं प्रमाण्यमुन्मानं चित्रलेषशिलाविषु ।
प्रस्यंगणरिणाहोध्वं यथासख्यमुद्दितिसम् ॥३॥
कन्नादिरोमहीनांगं श्मश्रुरेलाविवर्जितम् ।
उध्वं प्रलम्बकं दस्ता समाप्रयन्तं च धारयेत् ॥४॥
तालं मुखं वितस्तिः स्यादेकार्थं द्वादशांगुलम् ।
तेन मानेन तद्विस्वं नवधा प्रविकरपयेत् ॥५॥

प्रातिहायांष्टकोपेतं सम्पूर्णावयवं श्रमम् । भःवरूपानुविद्धांगं कारयेद्दिम्बमहृतः ॥६९॥ प्रातिहार्येथिना शुद्धं सिद्धविम्बमपीडशम् । सूर्यासां पाठकानां च साधूनां च यथागमम् ॥७०॥

व्यक्तं परि संयुक्तं विम्बं दक्षिविवर्धितम् ।

न शोभते यतस्तस्मारकुर्याद्दक्षिप्रकाशनम् ॥७२॥

नात्यन्तोन्मीकिता स्तब्धा न विस्कारिसमीकिता ।

तिर्यगृध्वमधो दक्षि वर्जयित्वा प्रयत्नतः ॥७३॥

मासाप्रनिद्दिता शान्ता प्रसन्ता निविकारिका ।

वीतरागस्य मध्यस्या कर्णस्याऽश्वीक्तमा तथा ॥७४॥

सर्थनारां विरोधं च तिर्यम्हिभंवं तथा ।
स्थानारां स्वतारां च भावांमरणमूर्व्या ॥७५॥
सोकमुद्देगसंतापं स्तब्धा कुर्याद्धनस्यम् ।
सान्ता सौभाग्यपुत्रार्थाशाभिवृद्धिमदा भवेत् ॥७६॥
सदोषार्वा न कर्लब्या यतः स्यादशुभावदा ।
कुर्याद्रीदा प्रभोनांशं कुर्साणीद्धंच्यसंक्षयम् ॥७०॥
संक्षिसांगीः चयं कुर्याचिपिटा दुःखदायिनी ।
विनेत्रा नेत्रविष्वंसं हीनवक्ता त्वरोभनी ॥७८॥
च्याधि महोदरी कुर्याद् हृद्दोगं हृद्ये कृता ।
अंशहीनानुअं हृन्याच्छुष्कजंबा नरेन्द्रशे ॥७९॥
पादहीना जनं हृन्यात्किटिहीना च बाहनम् ।
इत्त्वेचं कारयेज्जैनीं-प्रतिमा दोषविज्ञताम् ॥८०॥
सामान्येनेदमाच्यातं प्रतिमात्तक्षणं मया ।
विशेवतः पुनर्श्वेयं स्नावकाष्ययने स्फुटम् ॥८९॥

( वसुनन्दिमतिष्ठापाठ, परि० ४ )

श्चर्यात्—प्रतिमा सर्वाग सुन्दर श्चीर शुद्ध होना चाहिए, श्चन्यथा वह प्रतिष्ठाकारकके धन-जन-हानि श्चादिकी सूचक होती है।

# गाथा नं॰ ४० = -- भ्रृलीकलशाभिवक---

गोश्दक्षाद्रजदंताच तोरणारकमलाकरात् । नगारप्रसिद्धतीर्थाच महासिन्धुतटाच्छुभात् ॥७८॥ धानीय मृतिकां चिप्त्वा कुम्भे तीर्थाम्बुसंभृते । तेन कुर्याजिनार्थाया भूलीकुम्भाभिषेत्रनम् ॥७१॥

भृतिकाकलशस्नपनमंत्रः ( वसुनन्दिप्रतिष्टापाठ )

भावार्थ—गोश्रंग, गजदन्त ब्रादिसे श्रर्थात् ब्राजकी भाषामें कुदाली, कुश ब्रादिके द्वारा किसी तीर्थ, तालाव, नदी या प्रसिद्ध स्थानकी मृत्तिका खोदकर ठावे ब्रोर उसे तीर्थ-जलसे भरे बड़ेमें भरकर गलावे। पुनः उस गली हुई मिटीसे प्रतिमाका लेप करे, इसे धूलीकलशाभिषेक कहते हैं। यह प्रतिमाकी शुद्धिके लिए किया जाता है।

## गाथा नं॰ ४०६--प्रोक्तणविधि--

लोकप्रसिद्धसद्द्रवयैः सद्दनस्यादिभिः स्वयम् । संप्रोक्या विधवाभिश्च निःशस्यामिः सुजातिभिः ॥७२॥

प्रोचणसंत्रः

त्रर्थात्—कुलीन सधवा या विभवा वती स्त्रियोंके द्वारा लोक-प्रसिद्ध सद्दर्व्योसे प्रतिमाका प्रोत्त्रण् या संमार्जन करावे ।

## गाथा नं॰ ४१०--आकरशुद्धि--

म्यधोधोतुस्वराश्वत्थचम्पकाशोककिशुक----कत्म्बप्रवास-विश्वास्रवकुलासु नपक्तवैः॥०३॥ प्रष्कुदितास्यसःकुम्भैः सर्वतीर्थाम्बुसंभृतैः । मंत्राभिमंत्रितैः कुर्याजिनविम्बाभिषेचनम् ॥७४॥

द्वादशपरलबकलशा निषेकमंत्रः

रोचनादर्भसिखार्थपद्मकागुरुचन्दनम् ।
दूर्वाङ्करचववीहिश्रीखगढरिप्यकांचनम् ॥७५॥
मालतीकुंदपुष्पणि नंबावत्तं तिलस्तथा ।
गोमयं सूमिमप्राप्तं निम्नगाढा सुमृत्तिका ॥७६॥
एतेर्द्वव्यैः समायुक्तसर्वतीर्थाम्बुसम्भृतेः ।
चामीकरप्रभैः कुम्भैः जिनाच्चां स्नापयेत्सदा ॥७७॥
मंगलद्वव्यकलशस्नपनमंत्रः

श्रमृता सहदेवो च विष्णुकांता शतावरी । भृंगराजः शमी श्यामा ससीषण्यः स्मृता इमाः ॥७८॥ एताभिर्युक्ततीर्थाम्बुपूर्णसुभ्रमहाध्यैः । मंत्राभिमंत्रितैभैक्त्या जिनाचीमभिषिचयेत् ॥७६॥ समीषधिकछशस्नपनमंत्रः

जातीफत्तत्तवंगाम्रविश्वभव्तासकान्वितैः । सर्वर्तार्थाम्बुभिः पूर्णैः कुम्भैः संस्नापयेजिनम् ॥८०॥ फत्नपंचकत्रशस्नपममंत्रः

पालाशोदुभ्बराश्वरधशमीन्यद्योधकरवचा । मिश्रतीर्थाम्बुभिः पूर्णैः स्नापयेच्छुअसद्धरैः ॥८१॥

छ्छपंचककलशस्नपन मंत्रः

सहदेवी बला सिंही शतमूली शतावरी। कुमारी चामृता ब्याघी तासां मूलाष्टकास्वितैः ॥६२॥ सर्वतीर्थाम्बुभिः पूर्णेश्चित्रकुम्भैर्नवेर्ददैः। मंत्राभिमंत्रितैर्जैनं विम्बं संस्नापयेत्सदा ॥६३॥

दिव्यीपधिमुखाष्टकलशस्नपनमंत्रः

लवंगेलावचाकुष्टं कंकोलाजातिपत्रिका । सिद्धार्थनंदनाद्येश्व गन्धद्गष्यविमिश्वितेः ॥८४॥ तीर्थाम्बुभिरमृतैः कुम्भैः सर्वीषिधसमन्वितैः । मंत्राभिमंत्रितैजैंगीमतिमामभिषेचयेत् ॥८५॥

सर्वीषधिकत्तरास्नपनमंत्रः

एवमाकरसंशुद्धिं कृत्वा शास्त्रोक्तकर्मवा । श्रीवर्धमानमंत्रेव जिनावामिममंत्रयेत् ॥८६॥

'ॐ यमो भगवदो वब्हमाग्रस्स रिसिस्स जस्स चक्कं जलंतं गच्छह आयासं पायालं स्रोयाणं भूयाणं जए वा, विवाए वा, शंमणे वा, मोहणे वा, रणंगणे वा, रायंगणे वा, सख्वजीवसत्ताणं श्रवराजिश्रो भवदु मे रक्स रक्स स्वाहा।'

भनेन श्रीवर्धमानमंत्रेण प्रतिमां सप्तवारानभिमंत्रयेत् ।

भावार्य-न्यग्रोध आदि बारह कुलोंके पत्रोंके द्वारा टके दूर्वा ङ्कुर आदि मांगलिक द्रव्योंसे मुक्त अमृतादि सप्त श्रोषधियोंके, जातीफलादि पंच फलोंके, पलाशादिकी छालके, सहदेवी आदि आठ दिव्योषधियोंकी जहोंके श्रोर लवंगादि सर्वोषधियोंके रसोंसे भरे बटोंसे खानिके भीतर ही प्रतिमाको शुद्धि करनेको आकरशुद्धि कहते हैं।

## गाथा नं∘ ४१८ गुणारोपण विधि-

सहजान्धातिनाशोत्यान् दिव्याश्राँ तिशयान् शुभान् ।
स्वर्गावतारसञ्जन्मिनःक्षमञ्चानिन्द्रेतीः ॥९५॥
कल्याणपंचकं चैतत्यातिहार्याष्ट्रकं तथा ।
संध्यायां रोपयेत्तस्यां प्रतिमायां बहिर्भवम् ॥९६॥
स्मनन्तदर्शनं ज्ञानं सुखं वीर्यं तथान्तरम् ।
सम्यग्ध्यात्वाऽर्ह्तां विम्बं मनसाऽऽरोपयेत्ततः ॥९७॥
सम्यग्ध्यात्वाऽर्ह्तां विम्बं मनसाऽऽरोपयेत्ततः ॥९७॥
सम्यग्ध्यात्वाऽर्ह्तां विम्बं मनसाऽऽरोपयेत्ततः ॥९७॥
सम्यग्ध्यं दर्शनं ज्ञानं वीर्यागुरुख्यः सुखम् ।
सम्यग्धं च विम्बेषु शेषाणां परमेष्टिनाम् ।
अंग-पूर्वमयं देहं श्रुतदेश्याश्च चिन्तयेत् ॥९९॥
पुरतकार्थमिष ध्यायेदनन्तार्थाचरात्मकम् ।
स्मने विधिना तिष्ठेषाविद्षांशकोद्यः ॥३००॥

प्रतिमायां गुणारोपणस्

श्रर्थात्—उक्त प्रकारते श्रर्धन्तकी प्रतिमाधं श्रिरहितोंक, सिद्धके विम्बर्धे सिद्धोंके श्रीर शेप परमेष्टियोंकी मूर्तियों में उनके गुणोंको श्रारोपण करे । शास्त्रोंमें द्वादशांग श्रुतका श्रध्यागेपण करे ।

### गाथा नं० ४१८ चन्दनतिलक-

द्धिसिद्धार्थसद्द्वीफलपुष्पाचतानयपि । सद्वृद्धिरुद्धिरुपूरित्रयंगुयुतचन्दनम् ॥५०१॥ एवमादिशुभैर्द्रन्यैः समावाहनपूर्वेकम् । लानेष्टांशोदये सम्यक् समृत्वा संग्रं प्रतिष्ठयेत् ॥१०२॥

प्रतिष्ठातिलकद्रव्याणि

तिलकमंत्रोऽयं—'ॐ ग्रामो चरहंताणं श्रर्हं स्वाहा' तिलकं दचात् । श्रार्थात्—उक्त द्रव्योंसे प्रतिमाके तिलक करे ।

गाथा नं ४१६ मंत्रस्यास-

श्रत्र स्थापनानिक्षेपमाश्रित्यावाहनादिमंत्राः कथ्यन्ते । यथा—ॐ हां हीं ह्ं हीं हः श्र सि श्रा उसा एहि एहि संवीपट् । श्रावाहनमन्त्रः । ॐ हां हीं हूं हीं हः श्र सि श्रा उसा तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः । स्थापनमंत्रः । ॐ हां हीं हुं हीं हः श्र सि श्रा उसा श्रत्र मम सिश्चहितो भव भव वपट् । सिश्चधीकरणमंत्रः ।

भावाहनादिकं कृत्वा सम्यगेवं समाहितः ।

स्थिरात्माष्टप्रदेशानां स्थाने बीजाचरं न्यसेत् ॥१०३॥

ॐ हां तालाटे, ॐ हीं वामकर्णे, ॐ हूं दक्षियाकर्णे, ॐ हैं। शिरः पश्चिमे, ॐ हः मस्तकोपरि, ॐ क्मां नेत्रयोः, ॐ क्मीं मुखे, ॐ क्मूं कपडे, ॐ क्मीं हृदये ॐ क्माः बाह्नोः, ॐ क्रीं उदरे, ॐ हीं कठ्यां, ॐ क्रूं जंचयोः, ॐ क् पादयोः, ॐ कः हस्तयोः। अधिकण्डकपूरेण प्रतिमांगे गंधं विकिप्य प्रतिष्ठापनेत्। बीजावराणि विन्यस्येत्।

श्चर्यात्—उक्त प्रकार प्रतिमाने विभिन्न श्चंगोंपर बीजाद रोंको लिखे, यह मंत्रन्यासिकया कहलाती है।

### गाथा नं॰ ४२० मुखपटविधानादि-

बहुम्स्यं सितऋषणं प्रत्यग्रं सुदशान्त्रितम् । प्रनष्टावृत्तिदोषस्य युखवस्त्रं ददास्यहम् ॥१०७॥ 'ॐ नमोऽर्हते सर्वशरीरावस्थिताय समदनफलं सर्वधान्ययुतं युखवस्त्रं ददामि स्वाहा ।' मदनफलसहितयुखवस्त्रमंत्रः

> ॐ श्रद्धविहकस्ममुक्को तिलोयपुजो य संधुको भयवं। श्रमरपारगाहमहिश्रो श्रणाइग्रिहणो सि वंदसि श्रो ॥ स्वाहा । कंकग्रवंधनम्

निरस्नमन्मथास्त्रस्य भ्यानशस्त्रास्तकर्मेणः । विष्नोघष्नानि काण्डानि वस्त्रप्रान्तेषु विन्यसेत् । काण्डस्थापनम्

## गाथा नं ७ ४२१ यावारकस्थापनादि-

सर्वद्विदलसंभूतैर्वालांकुरविरूढकैः । पूजयामि जिनं ज्ञिन्नकर्मशीजांकुरोत्करम् ॥११२॥ यवादिधान्यसंभूतैः प्रौढोल्लासिहरित्यभैः । यावारकैर्जिनं भक्त्या पूजयामि शुभप्रदेः ॥११३॥

यावारकस्थापनम्

पंचवर्णोल्जसच्छायैः शक्तचापानुकारिभिः । जगद्गर्णितसन्कीर्त्तिर्वर्णपूरैर्यजे जिनम् ॥११४॥

वर्णपूरकम्

मोहरुहैः सद्दक्षेपेतैः यौवनारम्भसन्निभैः । निराकृतेक्षुकोदंडं यजे पुरुष्ट्रेक्षुभिर्जिनम् ॥११५॥ इक्षस्थापनम्

अर्थात्—मंत्रन्यासके पश्चात् मैनफलके साथ घवल वस्त्रयुगलसे प्रतिमाके मुखको आच्छाद न करे। पुनः प्रतिमाके कंकणवन्धन, काण्डकस्थापन, यावारक-(जवारे) स्थापन, वर्णपूरक और इच्छुस्थापन कियाओंको करे।

### गाथा नं ७ ४२१ बलिवर्त्तिकादि-

सत्पुष्पपल्लवाकारैः फलाकारैरनेकथा । श्राम्नैः पिष्टोझवैः शम्भुं बलिवर्त्युष्करैर्यजेत् ।।११६॥

विविचित्तिकास्थापनम्

सौवर्णं राजनं पूर्णं सुवारिपल्लवानमम् । द्धिवृ्वांकताकांगं भृंगारं पुरतो न्यसेत् ॥११७॥

**मृंगारस्थापनम्** 

श्रनेन विधिना सम्यक् हे चत्वारि दिनानि वा । त्रिसन्ध्यमर्चनं कुर्वन् जिनार्चामधिवासमेत् ॥११८॥

श्रिधवासनाविधानम्

### श्रथारात्तिकमुत्तार्यं धूपमुत्त्विप्य चोत्तमम् । श्रीमुखोद्धाटनं कुर्यात् सुमंत्रजपभावितः ।।ऽ १९।।

ॐ उसहाइवड्ढमाणाणं पंचमहाकरुलाग्यसंप्यसाणं महइ-महावीर-बहुमाग्यसामीणं सिज्मउ मे महइ महाविज्जा श्रद्धमहापाडिहरसिह्याणं सयलकल्लाग्यराणं सज्जोजाद्रुक्वाणं चउतीस श्रद्धसयविसेससं- जुत्ताणं वत्तीस्तर्विद्मिष्मिज्जनत्थ्यमहियाणं सयललोयस्स संति-बुद्धि-सुद्धि-करूलाग्याउत्रारोग्याकराणं वलदेव-चक्कहर-रिसि-मुणि-जिद-श्रणगारोवगृहाणं उभयलोयसुहफलयराणं थुइसयसहस्सिण्लयाणं पराप्रमप्पाणं श्रग्याइगिहणाणं विलवाहुवलिसिहियागं वीरे-वीरे ॐ हां त्तां सेग्वीरे वह्दमाग्यवीरे हं सं जयंतवराइए चज्जिसल्थंभमयाण सस्सद्वंभपइद्धियाणं उसहाइ-वीरमंगलमहापुरिसाणं णिश्वकालपइद्धियाणं एतथ स्थिणहिदा मे भवंतु ठः ठः तः श्रः स्वाहा । श्रीमुखोद्धाटनमंत्रः ।

उक्त मंत्रके द्वारा प्रतिमाके मुखको उघाइ देवे ।

## गाथा नं ७ ४२३ नेत्रोन्भीलनमंत्रादिः-

रौप्यपात्रस्थदुग्धाज्यशकरापुरसिताक्तया । चक्ष्रुन्मीलन कुर्याश्चामीकरशलाकया ॥१२१॥

ॐ समो श्ररहंताणं णास्य दंसण-चक्कुमयाणं श्रमीयरसायणविमलते तणं संति-तृष्टि-पुटि-वरद-सम्मा-दिद्दीणं वं झं श्रमियवरिसीणं स्वाहा ।

नेत्रोन्मीलनमंत्रः

ऋर्थात्—इस मंत्रके द्वारा प्रतिमाकं नेत्रोमं कनीनिका(पुतर्ला)का आकार सोनेकी सलाईसे श्रष्टगंत्रद्वाग निकाले । इसे नेत्रोन्मीलन संस्कार कहते हैं ।

ॐ सत्तक्खरमज्ञाणं श्ररहंताणं समो ति भावेण । जो कुसह श्रणहयमणो सो गच्छह उत्तमं ठाणं ।।१२२॥

कंकणमोज्ञणम् ।

श्रर्थात्—इस मंत्रते कंकण छोड़े। पुनः प्रतिमाका श्रिभिपेक श्रीर पूजन करके निम्न मंत्रसे विसर्जन करे।

> श्रभिषेकं ततः कुर्यात् स्थानशास्त्रोक्तकर्मणा । बिलं शास्त्रोक्तमार्गेण आमयेख चतुर्दशम् ॥१२३॥ मंगलार्थं समाहृता विमर्ध्याखिलदेवताः । विसर्जनाख्यमंत्रेण वितीर्थं कुसुमांजलिम् ॥१२४॥

ॐ जिनपूजार्थं समाहृता देवता विसर्जनाख्यमंत्रेण सर्वे विहितमहामहाः स्वस्थानं गच्छत गच्छत यः यः यः।

11 64 541 VARANA

इति विसर्जनमंत्रः ।

# ३ सङ्खना-विधान

सल्लेखना या समाधिमरण (गाथा २७१-२७२)--आ० वसुनन्दिने सल्लेखनाका जो स्वरूप कहा है, वह स्वामी समन्तभद्र द्वारा रत्नकरण्डकमें प्रतिपादन किये गये स्वरूपमे भिन्न है । स्वामी समन्तभद्रने सल्लेखनाका जो स्वरूप बनाया है उसमें उन्होंने गृहस्थ या मुनिकी अपेक्षा कोई भेद नहीं रखा है। बल्कि समाधिमरण करने वालेको सर्वप्रकारका परिग्रह छुड़ाकर और पंचमहाब्रत स्वीकार कराकर विधिवत् मुनि बनानेका विभान किया है । उन्होंने आहारको क्रमश. घटाकर केवल पानपर निर्भर रखा और अन्तमें उसका भी त्याग करके यथाशक्ति उपवास करनेका विधान किया है। परन्तु आ० वस्तरिद अपने प्रस्तुत ग्रन्थमें सन्त्रेयना करनेवालेके लिए एक वस्त्रके घारण करने और जलके ग्रहण करनेका विधान कर रहे हैं और इस प्रकार मृतिके समाधिमरणसे श्रावकके समाधिमरणमें एक विभिन्नता बतला रहे हैं । समाधिमरणके नाना भेदोंका विस्तारंग प्ररूपण करनेवाले म्लाराबना ग्रन्थमें यद्यपि श्रावक और म्निकी अपेक्षा समाधिमरणमें कोई भेद नहीं किया है, तथापि वहां भक्त-प्रत्यास्यान समाधिमरणके औत्सर्गिक और आपवादिक ऐसे दो भेद अवश्य किये गये हैं। जान पड़ता है कि उस आपवादिक लिगको ही आ० वसुनन्दिने श्रावकके लिए विधेय माना है। हालाँकि म्लाराधनाकारने विशिष्ट अवस्थामें ही अपवाद-लिंगका विधान किया है<sup>९</sup>, जिसे कि स्पष्ट करते हुए प० आशाधरने सागारधर्मामृतमें भी लिखा है कि यदि कोई श्रीमान् महर्द्धिक एवं लज्जावान् हो और उसके कुटुम्बी मिथ्यात्वी हों, तो उसे सल्लेखना कालमें सर्वथा नग्न न करे<sup>र</sup> । मुलाराधनाकार आदि मर्व आचार्यांने मल्लेखना करनेवालेके क्रमदाः चारो प्रकारके आहारका त्याग आवश्यक बताया है, पर आ० वसुनन्दि उसे तीन प्रकारके आहरर-त्यागका ही विधान कर रहे हैं. यह एक दूसरी विशेषता वे गृहस्थके समाधि-मरणमें बनला रहे है। ज्ञान होना है कि सल्लेखना करनेवालेकी व्याधि आदिके कारण शारीरिक निर्वलता-को दुष्टिमें रखकर ही उन्होंने ऐसा विधान किया है, जिसकी कि पृष्टि पं० आशाधरजीके द्वारा भी होती है । वं लिखते हैं--

> व्याध्याद्यवेक्षयाञ्चभो वा समाध्यर्थ विकल्पयेत् । भृशं शक्तिक्षये जहचात्तदप्यासन्नमृत्युकः ॥६५॥ सागार० अ० ८.

अर्थात्—व्याधि आदिके कारण कोई क्षपक यदि चारों प्रकारके आहारका त्याग करने और तृषापरीषह सहन करनेमें असमर्थ हो, तो वह जलको छोड़कर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करे और जब अपनी मृत्यु निकट जाने तो उसका भी त्याग कर देवे । 'व्याध्याद्यपेक्षया' पदकी व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं:---

१ भावसधे वा अप्याउगो जो वा महद्दिओ हिरिमं।
मिच्छजणे सजणे वा तस्स होज अववादियं खिंगं।

२ हीमान्महिंद्दको यो वा मिथ्यात्वप्रायबान्धवः। सोऽविविक्ते पदं नाग्न्यं शस्त्रिक्षिगोऽपि नाहँति॥३७॥—सागार० अ० व

'यदि पैत्तिकी व्याधिर्वा, ग्रीब्मादिः कालो वा, मरुस्थलादिर्देशो वा, पैत्तिकी प्रकृतिर्वा, अन्यदप्येवंविधं-तृपापरीषहोद्रेकासहन-कारणं वा भवेत्तदा गुर्वनुजया पानीयमुपयोक्ष्येऽहमिति प्रत्याख्यानं प्रतिपद्येतैत्यर्थः । —सागार० टीका ।

अर्थात्—यदि पैत्तिक व्याघि हो, अथवा ग्रीष्म आदि काल हो, या मरुम्थल आदि गुष्क और गर्म देश हो, या पित्त प्रकृति हो, अथवा इसी प्रकारका अत्य कोई कारण हो, जिससे कि क्षपक प्यासकी परीषह न सह सके, तो वह गुरुकी आज्ञासे पानीको छोड़कर शेष तीन प्रकारके आहारका त्याग करे।

# ४ वत-विधान

बत विधान (गा० ३५३-३८१)—आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थमें ग्याग्ह प्रतिमाओंके निरूपण करनेके पदचात् श्रावकके अन्य कर्त्तव्योंको बतलाते हुए पंचमी आदि कुछ बतोंका भी विधान किया है और कहा है कि इन बतोंके फनसे जीव देव और मनुष्योंके इन्द्रिय-जनित सुख भोगकर अन्तमें मोक्ष पाता है। अन्तमें लिखा है कि ब्रतोंका यह उद्देश्य-मात्र वर्णन किया गया है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सूत्रोक्त ब्रतोंको अपनी शक्तिके अनुसार करना चाहिए। (गा० ३०८-३०६) तदन सार यहाँ उनपर कुछ विशेष प्रकाश डाला जाता है।

पंचमी विधान-इसे श्वेन पंचमी बत भी कहते हैं। यह बत पाँच वर्ष और पाँच मास में समाप्त होता है। आषाह, कार्तिक या फाल्गुन इन तीन मासोमेंसे किसी एक मासमे इस बतको प्रारम्भ करे। प्रतिमास शुक्लपक्षकी पंचमीके दिन उपवास करे। लगातार ६५ मास तक उक्त तिथिमें उपवास करनेपर अर्थात् ६५ उपवास पूर्ण होने पर यह विधान समाप्त होता है। बतके दिन णमोकार मंत्रका विकाल जाप्य करना चाहिए।

रोहिसी विधान—इसे अशोक रोहिणी वन भी कहने हैं। यह वन भी पाँच वर्ष और पाँच माममें समाप्त होना है। इस वनमें प्रतिमास रोहिणी नक्षत्रके दिन उपवास करना आवश्यक माना गया है। क्रियाकोषकार पं० किशन सिंहजी दो वर्ष और तीन मासमें ही इसकी पूर्णना वनलाते हैं। वनके दिन समोकार मंत्रका विकास जाएय करना चाहिए।

**त्राश्विनी विधान**—इस त्रतमें प्रतिमास अञ्चिनी नक्षत्रके दिन उपवास किया जाता है। लगातार सत्तार्डस मास तक इसे करना पडता है।

सौख्यसंपत्ति विधान—इस ब्रतके वृहत्सुखसम्पत्ति, मध्यम सुख-सम्पत्ति और लघुसुख-सम्पत्ति ऐसे तीन भेद ब्रत विधान-पंग्रहमें पाये जाते हैं। आ० वसुनन्दिने प्रस्तुत ग्रन्थमें वृहत्सुख-सम्पत्ति ब्रतका विधान किया है। इस ब्रतमें सब मिलाकर १२० उपवास किये जाते हैं। उनके करनेका कम यह है कि यह ब्रत जिस मामसे प्रारम्भ किया जाय, उस मासके प्रतिपदा को एक उपवास करना चाहिए। तदनन्तर अगले मासकी दोनों दोयजोंके दिन दो उपवास करे। तदनन्तर अगले मासकी दो तीजें और उससे अगले मासकी एक तीज ऐसी तीन तीजोंके दिन तीन उपवास करे। इस प्रकार आगे आनेवाली ४ चतुर्थियोंके दिन ४ उपवास करे। उससे आगे आनेवाली ५ पंचिमयोंके दिन कमशः ५ उपवास करे। उपवासोंका कम इस प्रकार जानना चाहिए:—

- १. एक प्रतिपदाका एक उपवास.
- ३. तीन तृतीयाओंके तीन उपवास ।
- ५. पाँच पंचिमयोंके पाँच उपवास ।
- सात मन्त्रिमयोंके सात उपवास ।
- नी नविभयोक नौ उपवास ।
- ११. ग्यारह एकादशियोंके ग्यारह उपवास ।
- १३. तेरह त्रयोदशियोंके तरह उपवास ।

- २. दो द्विनीयाओंके दो उपवास।
- ८ चार चतुर्थियोंके चार उपवास।
- ६. छह षिठयोंके छह उपवास ।
- अाठ अष्टिमियोंके आठ उपवाग ।
- १०. दश दशमियोंके दश उपवास।
- १२. बारह ढादशियोंके बारह उपवास ।
- १४. चौदह चतुर्देशियोंके चौदह उपवास ।

१५. पन्द्रह पुणिमा-अमावस्याओंके पन्द्रह उपवास ।

मध्यम सुखसम्पत्ति-वत-इसमें वत प्रारम्भ करनके मासकी अमावस्या और पूर्णिमाके दिन उपवास करना पड़ता है। इस प्रकार एक वर्षमें २४ और पाँच वर्षमें १२० उपवास करना आवश्यक बताया गया है।

लघु सुखसम्पत्ति-व्रत — यह व्रत सोलह दिनमें पूर्ण होता है। जिस किसी भी मासकी शुक्ला प्रतिपदासे अग्रिम मासकी कृष्णा प्रतिपदा तक लगातार १६ दिनके १६ उपवास करना इसमें आवश्यक बताया गया है।

उक्त तीनों ही प्रकारके व्रतोंमें उपवासके दिन तीनों संध्याओंमें एक-एक णमोकारमंत्रकी मालाका जाप्य आवश्यक है।

नन्दीश्वरपंक्ति-विधान — यह वत १०६ दिनमें पूरा होता है, इसमें ५६ उपवास और ५२ पारणा करना पड़ते हैं। उनका कम इस प्रकार है: — पूर्वदिशा-सम्बन्धी अंजन गिरिका वेला एक, उसके उपवास २, पारणा १। चार दिधमुखके उपवास ४, पारणा ४। आठो रितकरोंके उपवास ६, पारणा ६। इस प्रकार पूर्व-दिशागत जिनालय-सम्बन्धी उपवास १४ और पारणा १३ हुए। इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके उपवासोंके मिलानेपर कुल ५६ उपवास और ५२ पारणा होते हैं। इस व्रतमें 'ॐ हीं नन्दीश्वरद्वीये द्वापचाशज्जिनालयेभ्यो नमः' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य आवश्यक है।

यदि यह ब्रत आष्टान्हिका पर्वमें करे, तो उसकी उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसी तीन विधियाँ बतलाई गई हैं। उत्तमिबिधमें सप्तमीके दिन एकाञ्चन करके उपवासकी प्रतिज्ञा कर अष्टमीसे पूर्णमासी तक द उपवास करे। पञ्चात् प्रतिपदाको पारणा करे। दशों दिन उपर्युक्त मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। इस प्रकार कार्तिक, फाल्ग्ण और आषाढ़ तीनों मासमें उपवास करे। इसी प्रकार आठ वर्ष तक लगातार करे।

मध्यमिविधिमें सप्तमीके दिन एकाद्यन करके उपवासकी प्रतिज्ञाकर अष्टमीका उपवास करें और ॐ ही नन्दीश्वरमज्ञाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । नवमीके दिन पारणा करें और ॐ हीं अप्टमहाविभृतिसंज्ञाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । दशमीके दिन केवल जल और चावल का आहार लें । ॐ ही त्रिलोकमारसंज्ञाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । एकादशीके दिन एक बार अल्प आहार करें । ॐ हीं चतुर्मुख मंज्ञाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । इत्रादशीके दिन एकाशन करें । ॐ ही पंचमहालक्षण संज्ञाय नमः इस मत्रका त्रिकाल जाप्य करें । त्रियोकों दिन आचाम्ल करें अर्थात् जलके साथ नीररा एक अन्नका आहार करें । ॐ ही सर्व मंत्रका नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । चतुर्दशीके दिन चावल वा जल ग्रहण करें । ॐ ही सर्व मम्पत्तिसंज्ञाय नमः इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करें । पूर्ण मासीको उपवास करें । ॐ ही इन्द्रध्वजमंज्ञाय नमः इस मंत्रका जाप्य करें । अन्तमें प्रतिपदाकों पारणा करें ।

जधन्यविधिमें अष्टमीसे पूर्णिमासी तक प्रतिदिन एकाशन करे। 'ओं हीं नन्दीश्वरद्वीपे द्वापंचाशिजनालयेभ्यों नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे।

विमानपंक्षि-विधान—यह वत स्वर्गलोक-सम्बन्धी ६३ पटल-विमानोंके चैत्यालयोंकी पूजन-भावनासे किया जाता है। प्रथम स्वर्गके प्रथम पटलका वेला १, पारणा १। इसके चारो दिशा-सम्बन्धी श्रेणी-वद्ध विमानोंके चैत्यालयोंके उपवास ४, पारणा ४। इस प्रकार एक पटल-सम्बन्धी वेला १, उपवास ४ और पारणा ५ हुए। इस क्रमसे सोलह स्वर्गिक ६३ पटलके वेला ६३, उपवास २५२ और पारणा ३१५ होते हैं। इसमें द्वतारंभका तेला १ पारणा १ जोड़ देनेपर उपवासोंकी संख्या ३८१, पारणा ३१६ होते हैं। वतारम्भमें एक तेला करे फिर पारणा करके वत आरम्भ करे। 'ॐ ही ऊर्ध्वलोक सम्बन्ध-असंख्यात-जिनचैत्यालयेभ्यो नमः' इम मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। यह वत ६६७ दिनमें पूरा होता है।

षोड्रश्नकारण-व्रत—यह वत एक वर्षमें भादों, माघ और चैत्र इन तीन महीनोंमें कृष्ण पक्षकी एकमसे अगले मासकी कृष्णा एकम तक किया जाता है। उत्तमविधिक अनुसार बत्तीस दिनके ३२ उपवास करना आवश्यक है। मध्यम विधिके अनुसार एक दिन उपवास एक दिन पारणा इस प्रकार १६ उपवास और १६ पारणा करना पड़ते हैं। जघन्य विधिमें ३२ एकाशन करना चाहिए। 'ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्धधादि—षोड़श- कारणभावनाभ्यो नमः' मंत्रका त्रिकाल जाप्य करना चाहिए । प्रतिदिन षोड्शकारण भावनामेंसे एक-एक भावनाकी भावना करना चाहिए । यह व्रत लगातार मोलह वर्ष तक किया जाता है ।

दशलच्चिए-अत—यह वर्त भी वर्षमें तीन वार भादों, माघ और चैत्र इन तीन महीनोंमें किया जाता है। यह शुक्ल पक्षकी पंचमीसे प्रारम्भ होकर चनुर्दशीको पूर्ण होता है। उत्तमविधिमें दश दिन के १० उपवास करना आवश्यक है। मध्यमविधिमें पंचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्दशी इन चार दिनोंमें उपवास और शेष छह दिनोंमें छह एकाशन करना आवश्यक है। जधन्य विधिमें दश दिनके १० एकाशन करना चाहिए। प्रतिदिन उत्तमक्षमा आदि एक-एक धर्मका आराधन और जाप्य करना चाहिए। यह व्रत लगातार दश वर्ष तक किया जाता है।

रत्नत्रय ज्ञत--यह त्रत भी दशनक्षण त्रतके समान वर्षमें तीन वार किया जाता है। शुक्ला द्वादशीको एकाशन करके तीन दिनका उपवास ग्रहण करे। चीथे दिन पारणा करे। प्रतिदिन रतनत्रय धर्मका आराधन और जाप्य करे। यह व्रत लगातार तीन वर्ष तक किया जाता है।

पुर्णाजिस व्रत-यह व्रत भादों, माघ और चैतकी शुक्ला पंचमीसे प्रारम्भ होकर नवमी-को समाप्त होता हैं। उत्तम विधिमें लगातार पाँच उपवास करें। मध्यम विधिमें पचमी, सप्तमी और नवमीके दिन उपवास और पर्ष्ठा वा अष्टमीको एकाशन करें। जघन्य विधिमें आदि और अन्तके दिन उपवास तथा मध्यके तीन दिन एकाशन करें। प्रतिदिन ॐ हीं 'पंच-मेरुसम्बन्धि-अर्शातिजिनचैत्यालयेभ्यो नमः' इस मत्रका त्रिकाल जाप्य करें। अकुत्रिम चैत्यालयोकी पजा करें।

इन ब्रतोके अतिरिक्त झास्त्रोमें और भी ब्रतोके विधान है जिनमेंसे कुछके नाम पाठकोके परिज्ञानार्थ यहाँ दिये जाते हैं:——

लब्धि विधान, सिंहनिष्कीडित, सर्वतोभद्र, धर्मचक, जिनगुणसम्पत्ति, धृतिकल्याणक, चन्द्रकल्याणक, रत्नायली, सुक्तावली, एकावली, द्विकावली, कनकावली, मेरपंक्ति, अक्षयनिधि, आकाशपंचमी, चन्द्रनपर्छी, निर्दोषसप्तमी, शीलसप्तमी, सुगन्धदशमी, अनन्तचतुर्दशी, नविनिधि, पिक्मणी, कवलचन्द्रायण, नि शल्य अष्टमी, मोक्षसप्तमी, परमेप्ठीगुणव्रत आदि । इन व्रतीके विशेष विवरणके लिए पंच किश्नसिंहजीका कियाकोष, जैन व्रत-कथा और हाल ही में प्रकाशित जैनव्रत-विधान संग्रही देखना चाहिए।

-:0:--

# ५ प्राकृत-धातु-रूप-संग्रह

# इस विभागमें प्रन्थ-गत घातु-रूपोंका संग्रह किया गया है।

| प्राकृत धातु                                     | धातुरूप                   | विशेष वक्रव्य                              | . गाथाङ्क      |
|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| •                                                | ख                         |                                            | v              |
| १म्र + गस्-गस्यय् (गिनना)                        | ् ग्रगिश्ता<br>े ग्रगणंतो | कृदन्त, क्त्या प्रत्ययाः<br>वर्तमान कृदन्त | त्त १६४<br>१०५ |
| २ श्र + गह प्रह (प्रहण करना)                     | श्रगिरहंतस्स              | 13 19                                      | <b>ે</b> ११    |
| ३ — ग्रन्छ-ग्रास् (बैठना)                        | স্থানন্তম                 |                                            | १४, १७७, १८७   |
| ४ — ग्र 🕂 जाग् – जा (जानना)                      | <b>अजा</b> णमाणस्स        | वर्तमान कृदन्त                             | ७३             |
| ५.—ग्र + जंप-जल्प (बोलना)                        | श्रजंपशिज्जं              | कृत्यप्रत्ययान्त                           | ७६             |
| ६ अरज-अर्ज (पैदा करना)                           | <b>ग्राउजेइ</b>           | वर्तमान लकार                               | ११२, ३४७       |
| ७ — त्र्रणु + गण् (गिनना)                        | <b>भ्रणुगग्</b> तेग्      | वर्तमान कृदन्त                             | ३३०            |
| ८—- ऋणु + पाल-पालय् (पाछन करना                   | ) ऋगुपालिऊग्              | संबंधक कृदन्त                              | 888            |
| ६—-श्रणु + बंध-बन्ध (बाँधना)                     | त्रणुबंधइ                 | वर्तमान लकार                               | وق             |
| १० ऋणु + वट्ट- हृत् (ऋनुसरण करना)                | अणुवद्धिज्जइ              | 77 17                                      | ३ इ १          |
| ११त्रणु + हव-त्रनु + भू (त्रनुभव                 | <b>अणुहवइ</b>             | 31 37                                      | ४४, ७०         |
| करना)                                            | रे ऋणुहविऊण               | संबंधक कृदन्त                              | २६६            |
| १२ — ग्राण-ग्रा + गी (ले ग्राना)                 | अग्णेमि (त्राणेमि)        | वर्तमान लकार                               | ११४            |
| १३ ऋत्य-स्या (बैठना)                             | ग्रत्थ <u>द</u>           | 21 22                                      | ६६             |
|                                                  | <b>अ</b> त्थि             | 11 21                                      | 338            |
| १४—ग्रम (होना)                                   | श्रह्यु                   | आज्ञा लकार                                 | ६१, २०३, २२६   |
| १५ — ग्र + मुण-ग्रा मुण् (जानना)                 | <b>श्रमुणं</b> तो         | वर्तमान कृदन्त                             | <b>११</b> ६    |
| १६—-ग्र + लभ-लभ् (पाना)                          | ∫ अलभमागो                 | 22 22                                      | ११३            |
|                                                  | श्रमहमागो ।               | )1 11                                      | <b>१</b> १५    |
| १७ ग्रव + लिह (चाटना)                            | श्रवलेहर                  | वर्तमान लकार                               | 5 6            |
| १८ग्रहिलस-ग्रभि + लष् (चाहना)                    | <b>अहिलस</b> इ            | 37 37                                      | == ६           |
|                                                  | रे ऋहिलसदि                | 27 12                                      | १२३            |
| १६ — ग्रहिसिंच — ग्रभि-सिच् (ग्रभिषेक<br>करना)   | अहिसिचिज्जइ               | 11 21                                      | ४६१            |
|                                                  | <b>সা</b>                 |                                            |                |
| २० ब्राऊर-ब्रा + पूरय् (भरपूर करना)              | <b>भाऊ</b> रिऊग           | संबंधक कृदन्त                              | ४१७            |
| २१आ + या (श्राना)                                | श्रायंति                  | वर्तमान लकार                               | 338            |
| २२—ग्रारोब-न्त्रा + रोपय् (ऊपर<br>चढ़ाना, लादना) | श्रारोविऊण                | संबंधक कृदन्त                              | ४१७            |
| २१                                               |                           |                                            |                |

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

| २३ — ऋालिंग – ऋा + लिङ्क (ऋालिं-<br>गन करना)                | श्रालिंगा <b>बिं</b> ति          | प्रेरणार्थंक वर्तमान ल            | कार १६३             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| २४                                                          | <b>बालोइ</b> ऊण                  | संबंधक कृदन्त                     | २७२                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | <b>आ</b> ळोचेजा                  | विधि लकार                         | ३१७                 |
| २५ ग्रासव-ग्रा + सु (ग्रासव होना)                           | श्रासवर                          | वर्तमान लकार                      | 38, 80              |
| २६—-ग्रास-ग्रास् (बैठना)                                    | ∫ ग्रासि                         | भूतकाल १८                         | 3, 8x8, 88x,        |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                     | ्रे श्रासी                       | 11                                | પ્રજર               |
| २७ — ग्रासि-ग्रा + श्रि (ग्राभय लेना)                       | ्र श्रासिय<br>अपरोक्त अपरिच्य    | संबंधक क्रदन्त<br>विधि ल <i>०</i> | ર્ક<br><i>પ્</i> ઠઠ |
| 2 / ********* #******                                       | े श्रासेज, श्रासिज<br>श्राहारेऊण | साबंध छुँ०                        | २ ° °<br>१३६        |
| २८—न्त्राहार-न्त्रा + हारय्<br>(न्त्राहार करना, ग्रहण करना) | आह।रजल                           | 114 5 5 4                         | 7.7                 |
| (11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,11,                    | Ę                                |                                   |                     |
|                                                             | ( रच्छर                          | बर्तमान लकार                      | ११४                 |
| २९—इच्छ–इप् (इच्छा करना)                                    | ्र रच्छ्र<br>े रच्छ्रंति         | 21 11                             | ११७                 |
|                                                             | उ                                |                                   |                     |
| ३० - वय-यच् (बोलना)                                         | उद्यह                            | वतं ० ल ०                         | €ા. પ્રા            |
| ३१ उद्याप-उद्यय (उठाना)                                     | उचाइऊण                           | गबधक कृदन्त                       | 685                 |
| ३२:उश्चा-उत् + चारय्<br>(उश्चारणः करना)                     | उच्चारिऊण                        | <i>n</i> ::                       | સુર્જ               |
| ३३ उजम- उट् + यम् (उद्यम करना)                              | उज्जमदि                          | वतं ० लकार                        | Y, o                |
| ३४ उद्द-उन् + स्या (उटना)                                   | उद्वित्ता                        | संबंधक कृदन्त                     | হ্ৰও                |
| ३५उप्यज्ज-उत् + पद् (उत्पन्न होना)                          | ) उप्पज्ञ र                      | वर्न० न०                          | 208                 |
|                                                             | <b>বিশ্ব জিক্ত</b> য             | संबधक कृदन्त                      | १६३                 |
| ३६ ─-उप्पाय-उत् + पादय्<br>(उत्पन्न करना)                   | उपाइऊण्                          | ,,                                | इंह्                |
| ३७ — उप्पड- उत् + पत्<br>(उ <b>द</b> ना, उञ्जलना)           | उप्पडित, उप्पडिद                 | वर्न ० स०                         | \$ <del>1</del> .9  |
| ३८उल्लोब-(देशी)(चंदोवा तानना)                               | <b>उ</b> ल्लोविऊग्               | संबयक कृदन्त                      | ₹€ =                |
| ३६ — उवया-उप + या (पासमें जाना)                             | <b>उच्या</b> ६                   | वर्न ० व ०                        | इह्४, इइ६           |
| ४० — उववज-उप-पद् (उत्पन्न होना)                             | ∫ उववजाइ                         | 11 11                             | २४५                 |
|                                                             | र् उववज्ञंति                     | ) je                              | ২ ৫ ১               |
| ४१ उववट्ट-उप + वृत् (च्युत होना)                            | उब्बद्धिश्रो                     | भू० कृ०                           | 30%                 |
| ४२ — उनवर्गा—उपपन्न (उत्पन्न)                               | उववरणो                           | 77                                | १७६                 |
| ४३ उन्बह-उद् + बह् (धारण करना)                              | उव्यह्तत्॥                       | वर्तमान कृदन्त                    | 33                  |
|                                                             | क                                |                                   |                     |
| ४४ - कर-कृ (करना)                                           | { करमि<br>करेइ                   | यर्न० त० १६७                      | ६७, ६०, ११२,        |
| ~ ~ ~ ~ · · · · · /                                         | <b>करेड</b>                      |                                   | ३०४, ३७०,           |
|                                                             |                                  | ५१०,                              | ४११, ४४६            |

|                                 | प्राकृत-धातुक्रप-संप्रह |                      | १४९              |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| ,                               | (करेमि                  | वतं० ल०              | 388              |
|                                 | करंतस्स                 | वर्त ० कृ०           | ३४४              |
|                                 | करंति                   | वर्त ० ल ०           | २७२              |
|                                 | करंतेण                  | वर्त० कृ०            | ३४४              |
| कर-कृ (करना)                    | र्¦ काउं                | सं० कृ०              | ३६२              |
| , ,                             | काऊग                    | ,,                   | ७७, ८६ इत्यादि   |
|                                 | कायक्वा                 | कृत्यप्रत्ययान्त     | २२ इत्यादि       |
|                                 | कायव्वो                 | **                   | २७३              |
|                                 | कायव्वं                 | 17                   | १५               |
| ४५कह-कथव (कटना)                 | कहमि                    | वतं० ल०              | ११४              |
| ४५ —काराव-काराय् (कगना)         | काराविए                 | वि० ल०               | ४०५              |
| कर-इ. (करना)                    | किच्चा                  | सं० कृ०              | ११६ इत्यादि      |
| ८६ किलिस-क्रिश् (क्रेश पाना)    | किलिस्समाणो             | वर्न ० कु०           | १७=              |
| ४७ —कीड-क्रीड् (खेलना)          | कीडर                    | वर्तं ० ल ०          | 4.08             |
|                                 | कीरइ                    | कर्मवाच्य वर्त ० ल०  |                  |
| कर–कृ. (करना)                   | कुजा                    | वि० ल०               | २३८              |
|                                 | ् <b>कुण्ड</b>          | वर्त ० ल ०           | ६३, ६१ इत्यादि   |
|                                 | कुणिद                   | ,,                   | 358              |
|                                 | कुणसि                   | 11                   | १६०              |
|                                 | कुणह                    | आजा ल०               | ३०६              |
| ४८ — कुग् – इ. (करना)           | कुणिक                   | वि० ल०               | ३११ इत्यादि      |
|                                 | कुणेइ                   | वर्त्त लिल           | ६ स, ७०,         |
|                                 | कुर्णति                 | 11                   | ६४, ७२, २४४      |
|                                 | कुणंतस्स                | বৰ্ণত ক্ষত           | 388              |
|                                 | कुर्णतो                 | 31 11                | 88=              |
| ४९कुव्व-क, कुर्व (करना)         | कुव्वंतस्स              | 11 11                | १८८              |
|                                 | (कंदसि                  | वर्त्त ० ल ०         | १४२              |
| ५०—कंद-कन्ट् (गेना)             | कंद्ती                  | वर्न कु०             | १५७              |
|                                 | ख                       |                      |                  |
| ५१वद्ग्र-च्पित (नाश करना)       | खइऊण                    | संबंधक कृदन्त        | १२८              |
| ५२ — खा, खाग्र-लाट् (खाना)      | । खजमाणी                | कर्मणि वर्त ० कृदन्त | . <b>१</b> ८२    |
| ४८ - जा, जाळ-जार्र (जाना)       | । ब जंतो                | " "                  | १८३              |
| ५३ - वन-इम् (त्रमा करना)        | खमिऊण                   | संबंधक कृदन्त        | ५४६              |
| ५४—खल <del>-ए</del> वरु (गिरना) | खलंती                   | वर्त ० कृदन्त        | ७३               |
| ५५—खन-क्षय् (नाश करना)          | ( खवि ऊण                | संबं ० कृदन्त        | ४२३              |
| इ.इ                             | ्रे खिवयाश्रो (सपिताः)  | भू० कु०              | ४१४              |
|                                 | ( खिविज                 | विधि लकार            | ४२६              |
| प्६ — खिव-द्गिप् (त्तेपण करना)  | खिविज्ञंति              | वर्त० ल०             | ३५२              |
|                                 | खिवेश                   | 27 79                | <b>१</b> ३=, १३६ |
| ५७—खेल—खेल् (खेलना)             | खेलंतस्स                | वर्त० कृदन्त         | Ęo               |
| ५८—खंड-खंडय् (तोइना)            | बंडित                   | वर्त० न०             | ₹ ==             |

|                                                       | ग                               |                   |                         |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                                       | <b>ग</b> श्रो                   | মৃ০ কৃত           | १२७, १३१                |
|                                                       | गच्छइ                           | वर्तं० ल०         | પ્રર૦                   |
| <b>५६—गच्छ-गम् (जाना)</b>                             | र गच्छमांग्                     | वर्न० कु०         | ३२८                     |
|                                                       | गच्छिजां                        | ৰি০ ল০            | ३० द                    |
|                                                       | गच्छंति                         | व० ल०             | ३६८                     |
| ६ ० — गज –गर्ज ् (गरजना)                              | गजांतो                          | व० कृ०            | ७४                      |
| ६१गग्-गण्यू (गिनना)                                   | गर्णेइ                          | व० ज०             | ६३, १०४                 |
| ६२गम-गमय् (व्यतीत) करना                               | 🕥 गमिऊग्                        | सं० कु०           | २८६                     |
|                                                       | गहिज्या                         | ,1 ,1             | २८३, इत्यादि            |
| ६३ गह-मह (म्रहण करना)                                 | गहियं                           | ম <b>্কৃ</b> ত    | 98                      |
| ६४—गा-मे (गाना)                                       | गायर                            | यर्न० ल०          | ११३                     |
| (देखो नं० ६३)                                         | गेग्हंति                        | 11 11             | ११०                     |
| ६५ —गम-गम्-(जाना)                                     | गंत्र्ण                         | संबं० कृ०         | ७५, <b>११</b> ० इत्यादि |
|                                                       | ਬ                               |                   |                         |
| 55 CT 17+TF (-7-10-10)                                | ( घडाविऊण्                      | संवं ० क्रु       | ३्४्र⊏                  |
| ६६ —घड-घटय् (बनाना)                                   | घडाविज्ञा                       | वि० ल०            | ₹83                     |
| ६७—घस-घृप् (घिसना)                                    | घसंति                           | वि० ला०           | १६८                     |
| ६८ पाय-हन् (विनाश करना)                               | घाएइ                            | 11 11             | ४३८                     |
|                                                       | ( घित्त्गु                      | स्० कृ०           | ७४,१४७                  |
| ६९—घि-ग्रह् (ग्रह्ण करना)                             | ) वित्तृण<br>) त्रिप्पइ         | व० न०             | 800                     |
|                                                       | च                               |                   |                         |
| ७० — ( चय-त्यज् (छो <b>इ</b> ना)<br>े चु-च्यु (मग्ना) | चर्ऊण                           | सं० कृ०           | १०२                     |
| ७१चड-म्रा 🕂 रुह <sub>्</sub> (चढ्ना)                  | चडाविऊग्                        | प्रे॰ णि० सं० कु० | १०७                     |
|                                                       | (चिट्ठइ                         | ৰ ০ ল ০           | ४०४                     |
| ७२—चिद्द-स्था (बैठना)                                 | चिट्टए                          | ৰ০ ল০             | 338                     |
| ०( विक प्या (यञ्चा)                                   | चिट्टेड                         | सं० कु०           | १८७                     |
|                                                       | चिट्ठेज                         | वि० ल०            | ४१८                     |
| ७३ —चित-चिन्तय् (चिन्ता करना)                         | चितेइ                           | वनं० ल०           | ११४                     |
| ७४—चुरग् + कर-चूर्ग् + कृ (चूर्ग्<br>करना)            | <b>चु</b> रणी चुगणी कुणंति      | 29 22             | १६७                     |
| ,                                                     | <b>3</b>                        |                   |                         |
|                                                       | ( छित्त ग                       | सं० कृ०           | १५८                     |
| ७५ — छेग्र-छेदय (छेदना)                               | ∫ छित्तॄ्ग<br>} छिदामि          | व० ल०             | ७४                      |
| ७६—क्रिव—स्ट्रश् (क्रूना)                             | <b>छि</b> वेउ <sup>°</sup>      | सं० कु०           | <b>5</b> X              |
| •                                                     | ( झुट्टसि                       | व० ला०            | 888                     |
| ७७ हुट्-हुट् (ख्रूटना)                                | ∫ छुद्दसि<br>} छुद्दी           | भू० कु०           | १५६                     |
|                                                       | - छहर                           | वर्ते० ल०         | <b>キ</b> テメ             |
| ७⊏—खुइ–िद्मप् (डालमा)                                 | { खुहर<br>  खुहंति<br>  खुहिंति | 31 72             | १४४, १४८                |
|                                                       | ( छुहिनि                        | ji ji             | १६०                     |
|                                                       | 3                               |                   |                         |

|                                   | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह |            | १६१               |
|-----------------------------------|------------------------|------------|-------------------|
|                                   | ( इंडिजग               | सं० कु०    | ११६, २७१          |
| ७१ — छंड-मुच् (छोड्ना)            | र् इंडिको              | 13 17      | १८६               |
| 1 3 2 43.1.1                      | छंडिसा                 | 11 11      | २ ह व             |
|                                   | 31                     |            |                   |
| רים אות שות (שוחים)               | ) जगिज                 | वि० ल०     | <b>४</b> २्४      |
| ८० — जग्ग-जागृ (जागना)            | र जग्गेज               | 17 13      | "                 |
| ८१जग-जनय (उत्पन्न करना)           | <b>्रजण्मादि</b>       | व० ल०      | <b>5</b>          |
| जरगर्ग-मन्य (उत्पन्न करना)        | ो जगेश                 | 23 23      | २४५               |
| ८२जय-जि (जितना)                   | जय                     | आ० ल०      | ¥03               |
|                                   | ् जा <b>इ</b>          | व० ल०      | ७४, ८१            |
| ⊏३—जा-या (जाना)                   | जारुजा                 | वि० ल०     | २०!               |
| प्रस्थान्य (जाना)                 | जाएइ                   | ब० ल॰      | ४१३               |
| हर-चाम-चा (स्टाउर)                | ( जाण                  | आ० ला०     | १७२, १७५, इत्यारि |
| ८४—जाग्-शा (जानना)                | ) जागेह                | ৰ ০ ল ০    | ६६, ७६ इत्यानि    |
| (देखो नं ॰ ८३)                    | जामि                   | 27 11      | 138               |
| ८५—जा-जन् (उत्पन्न होना)          | जायह                   | व० ल०      | २०१, २०३ इत्या    |
| द६ — <b>जाय</b> -याच् (मांगना)    | जायइ (याचते)           | वि० ल्०    | \$ 0,             |
| प्ययम् (माणना <i>)</i>            | जापज                   | वि० ल०     | ₹ 0 ′             |
|                                   | ् जायंति               | 77 27      | २६२, ३६           |
| (देग्लो नं० ८५)                   | र् जायंते              | 27 19      | २ ६               |
|                                   | <b>ं जा</b> यंतो       | सं० कु०    | १=                |
| ८७—जिग्र-जीव् (जीना)              | जिवंतो                 | ৰ০ কৃ      | ७                 |
|                                   | <b>जीव</b>             | आ० ल०      | ५०                |
| जीय-जीव् (जीना)                   | ्र जीवह                | व० ल०      | १५                |
|                                   | <sup>(</sup> जीवंतस्स  | व० कु०     | १०                |
|                                   | ् जंपइ,                | व० ल०      | ६७, ७             |
| ट्य-जंप-जल्प् (बोलना)             | र् जंपणीयं             | ক্তৃ০ সং   | २१                |
|                                   | े जंपेइ                | वर्त्त० ल० | ११                |
|                                   | · 新                    |            |                   |
|                                   | <b>)</b> साइए          | ৰ০ ল০      | ४३                |
|                                   | भारज, भारज             | বি৹ ল৹     | ४६०,४६२,४७        |
|                                   | भाइजइ                  | णি৹ ব৹ ল৹  | ४५८, ४५६ इत्यारि  |
| ⊏६—भा-ध्यै (ध्यान करना)           | भारजो                  | वि० ल०     | ४६                |
|                                   | भाएजो                  | বি৹ ল৹     | ४६                |
|                                   | भायइ                   | व० ल०      | २७                |
|                                   | ् भायव्या              | কু০ স০     | ४६६, ४६           |
| ६० भूर-जुगुन्स् (घृणा करना, विस्र | ना) भूरइ               | वं० लव     | ११                |
|                                   | ड                      |            |                   |
|                                   | ( ठविऊग्               | सं० कृ०    | २२                |
| ९१ इब-स्थापय् (स्थापन करना)       | र्र ठविज्ञ             | वि० ल०     | 889,80            |
|                                   |                        |            | ४८                |

## वसुमन्दि-भ्रावकाचार

|                                     | <b>डाइ</b>             | ,, 11             | 368                      |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
|                                     | ठाविज्ञ इ              | कर्म ० व० ल०      | ३२६                      |
| 18                                  | ठायेज्जो               | वि० ल०            | 609                      |
| ९२ठा-स्या (बेठना)                   | ्रावेयव्वा <b>व्या</b> | ক্তুত সত          | १३६                      |
|                                     | ठाहु                   | ঞা৹ ল৹            | २२६                      |
|                                     | <b>তি</b> খা           | सं० कृ०           | चन्द्रपुर्वे कर्प्रवृष्ट |
|                                     | <b>.</b>               |                   |                          |
|                                     | डहइ                    | व० च०             | <b>4</b> 3               |
| ९३—डह-दह (जलाना)                    | <b>ड</b> ज्भह          | कर्म० व० ल०       |                          |
|                                     | डज्भंतो                | কৃত মৃত           | १६२                      |
|                                     | ग                      |                   |                          |
| ६४ग्गम-नम् (नमन करना)               | ग्रमिऊग्               | संबंधक कृदस्त     | 5                        |
| ९५ — ग्रमंस – नमस्य (,,)            | गुमंसिना               |                   | গ্লগ,গল্ভ                |
| in dead detect ( ))                 | (णाऊण                  | J1 1,             | १४. २२, ६६ इत्यादि       |
|                                     | गाउँ                   | n n               | DE                       |
| ६६(जानना)                           | √ णायव्या              | " "<br>कृत्य प्र० | २७२ इत्यादि              |
| CA. All su Carren)                  | गायव्यो                |                   | 259                      |
|                                     | (गायब्वं               | <b>;</b> *        | # 5 P                    |
| १७—गिम्ब्रस-नि + इत् (लौटना)        | <b>णियस्ति</b> ऊल      | "<br>स० ऋ०        | 30%                      |
| ६८—ग्री−नी (ले जाना)                | गि <b>उत्तर</b>        | कर्म ० व० व०      | १००, १००                 |
| ६६ गिडव-नि + स्थापय (ममाप्त         | 1,3000                 |                   | , , ,                    |
| करना)                               | णिट्रवह                | ৰং শং             | प्रुट, प्रुट्, प्रुप्,   |
| १००-णिटीव-निष्ठीव (थुकना)           | <b>गिट्टियइ</b>        | 1) 11             | <u>π</u> <b>γ</b>        |
| १०१ - शिरणास-निर् + नारा्य (नाश     | 7.9                    | ,, ,,             | •                        |
| करना)                               | <b>गि्ग्गा</b> सिऊण्   | स० कु०            | ११६                      |
| ,                                   | (शित्थरइ               | व० ल०             | 27.0                     |
| १०२णित्थर-निर्+ तृ (पार करना)       | णित्थरसि               | **                | , ,                      |
|                                     | <b>शिच्छरसि</b>        |                   |                          |
| १०३णिहिम-निग् + दिश (निरूपग्        |                        | ,,                |                          |
| करना)                               | िष्टिट्ट               | মৃত কৃত           | ४०, १७५,२१३,२३३          |
|                                     | (गियडंति               | यते ० ल ०         | १५६, ३१६                 |
| १०४िंग + पड = नि + पत गिरना         | शियडह                  | वनं ० ल०          | १३७                      |
|                                     | <b>शिव</b> डंनं        | वने० कृ०          | 863                      |
| १०५ - गिव्मच्छ = निर् + मत्से (तिर- |                        |                   |                          |
| ष्कार करना)                         | गिष्मिच्छुज्जंती       | वर्ते ० कृ ०      | ११७                      |
| १०६ णिम्माव-निर + मापय् (निर्माण    | •                      |                   |                          |
| करना)                               | <b>गिम्माव</b> इ       | व० ल०             | ४५२                      |
| १०७णिश्र-हश् (देखना)                | िण्य 🕻                 | व० ल०             | १०१                      |
| (देखो नं० ६७)                       | <b>गियत्तावि</b> ऊग    | े सं० कृ०         | 386                      |
| १०८ - गिन्नम-नि + यमयू (नियम        |                        |                   |                          |
| करना)                               | णियमिऊए                | 11 11             | २ = ४                    |
|                                     |                        |                   |                          |

|                                  | प्राकृत-धातुरूप-संग्रह |                          | १६३                           |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| १•६—िण्वस = नि + वस् (वसना)      | <b>णियसर</b>           | ৰ০ ল০                    | 8:38                          |
| ११० — णिविस-नि + विश (बैठना)     | <b>णिविसिऊ</b> ण       | मृं० कृ०                 | ४१०, ४६७                      |
|                                  | े गिविसिऊणं            | ", "                     | ४६६                           |
| १११ गिस = नि+ग्रस् (स्थापन करना) |                        | सं० कु०                  | ४७१                           |
| ११२ शिसाम = नि + शमय् (सुनना)    | णिसामेह                | আ০ ল০                    | Ř                             |
| ११३ — शिस्सर = निर्+सः (बाहर     | गिस्सरइ                | ৰ০ ল০                    | १६२                           |
| निकलना)                          | <b>गिस्सरमाणं</b>      | व० कु०                   | १४=                           |
|                                  | <sup>।</sup>           | सं० कु०                  | १७८                           |
| ११४—गिस्सस = निर्+ श्वस (निः-    | -                      | ਕ. ਹੈ <i>.</i>           | ११३                           |
| श्वास लेना)                      | <b>णिस्ससइ</b>         | व० ल०                    |                               |
| ११५निहरा = नि + हन् (मारना)      | णिह्रग् <b>ति</b>      | 1) 1)<br>To Th           | 338                           |
|                                  | ् चीह                  | व० ल०                    | १५२, १५७                      |
| ११६ — ग्री = नी (ले जाना)        | ्रे ग्रें ऊर्ग         | सं० हा०                  | २८४, २६६                      |
|                                  | <b>ग्</b> श्री         | কৃত সত                   | <b>2</b> 9                    |
|                                  | ्गे <b>च्</b> ग        | स० कृ०                   | २२७<br>२ <b>६ इत्यादि</b>     |
| ग्। + ज्ञा (जानना)               | ग्या                   | কূ০ স্ব০                 |                               |
| (देखो नं० ६६)                    | े गोयागि<br>गोयं       | n                        | ु<br>इ.स. सम्बद्धाः           |
|                                  |                        | n<br>See See             | २४ इत्यादि                    |
| ११७ — गाँट = नन्द् (खुश होना)    | गंद                    | आ० ल०<br>संक्ष           | <b>Х</b> о 0                  |
| ११८ — गहा = स्ना (नहाना)         | <b>रहाऊ</b> ए          | सं० कृ०                  | ४०१                           |
|                                  | त                      |                          |                               |
| ११९—तर = शक् (समर्थ होना)        | तरइ                    | व० ल०                    | २००, ३५६                      |
| १२० — तीर ,,                     | तीरप                   | 11                       | <b>5</b> X                    |
|                                  | ध                      |                          |                               |
|                                  | (                      |                          |                               |
| १२१─थुण = स्तु (स्तुति करना)     | ्र थुणिऊग              | स० कु०                   | ४०३                           |
| 575 Name                         | े थुणिन्जमार्गा        | ৰে০ কুতি                 | ३७=, ५०१                      |
| १२२—थुव्व = स्तु ( ,, )          | थुञ्चंतो               | কি০ ব০ কৃ০               | ५ ७४                          |
|                                  | द                      |                          |                               |
| १२३—दक्त = हश् (देखना)           | दर्हूण                 | संवर् कृठ                | = १,६५ दत्यादि                |
| १२४—दक्ख = दर्शय (दिखलाना)       | दरिसइ                  | ब० ल०                    | ३०४                           |
|                                  | दाऊण                   | स० कृ०                   | १८८, १६१ इत्यादि              |
| १२५दा = दा (देना)                | दायव्वो                | কৃত সত                   | २३४ इत्यादि                   |
| १२६—हाव = दर्शय (दिखलाना)        | दाविऊस                 | संतं० कु०                | 888                           |
|                                  | (दिज्ज                 | कर्म० वि० ल०             | 888                           |
|                                  | दिज्जइ                 | ,, व० ल०                 | <b>२३१</b>                    |
|                                  | विज्ञा                 | ,, वि० ल०                | ४१=                           |
| १२७दा = दा (देना)                | दिज्जंति               | ,, व० ल०                 | २३७                           |
| V V VV                           | दिग्णं ( दत्तं)        | भू० कृ०                  | २४० इत्यादि                   |
|                                  | दिता                   | वर्त ० कु०<br>वर्त ० कु० | ₹ <b>5,</b>                   |
|                                  | े दिंति                |                          | २५०, २५२, इत्यादि             |
| •                                | Codece                 | ** ***                   | -1 - 1 - 1 of 13 of 1 desire. |
|                                  |                        |                          |                               |

| ģ | ६ध |  |
|---|----|--|
|   |    |  |

## वसुनन्दि-भावकाचार

| (देखो नं॰ १२३)                                          | ्र <b>दीसइ</b> | कर्म० व० ल०     | <b>१</b> २२,      |
|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| (mm) ==                                                 | े दीसंति<br>   | n n             | १९२,              |
| (देखो नं० १२७)                                          | दंइ            | कर्तृ० ल०       | ७२, १२०, इत्यादि  |
|                                                         | ঘ              |                 |                   |
|                                                         |                |                 |                   |
|                                                         | ( धरिऊग        | संबंध कुर       | १५८, १६३, इत्यादि |
| १२८—धर = धृ (घारण करना)                                 | ) धरिज्ज       | वि० ल०          | ₹ १४,             |
|                                                         | धरेश           | व० ल०           | ४६, १४६,          |
|                                                         | (धरेऊग्)       | सं० कृ०         | ११८,              |
| १२६—धाव = धाव् (दौदना)                                  | धावइ           | व० ल०           | ७३, १०२,          |
| १३० घार = घारय् (धारण करना)                             | घारेइ          | 19 11           | . 986             |
| १३१ —धूव = धूपय् (धूप खेना)                             | धृविज्ज        | वि० ल०          | 358               |
|                                                         | प              |                 |                   |
|                                                         | •              |                 |                   |
| १३२—पर्छज = प्र + युज् जो <b>इ</b> ना<br>(ब्यवहार करना) | पउंजए          | वि० ल०          | <b>5</b> ७,       |
| १३३ पकुच्च = प्र + कृ प्र + कुर्व<br>(करना)             | पकुञ्चंतो      | ৰ≎ কু∘          | १६२               |
| १३४-पन्खाल = प्र + ज्ञालय (धोना)                        | पक्खालिऊस      | संक्ट्राक स्टर, | 308, 300, 800,    |
| १३५पन्खल = प्र + स्वल<br>(स्वलित होना)                  | पखलइ           | ब० ल०           | ૧૦૨, ૧૦૧          |
| !३६—पद्यार = उप्पा + लम्भ्<br>(उलाहना देना)             | पश्चारिजाः     | क० व० ल०        | १५५               |
| १३७—पड = पत् (गिरना)                                    | ( पडर          | ৰ০ল০            | ११३, १३७,         |
| १२७—४६ – ४० (लिस्स)                                     | े पडियं        | भू० कु०         | २११,              |
| १३८—पडिबुज्भ = प्रति + बुध                              | ( पडिबुज्भिऊण  | सं० कु०         | ¥8¤,              |
| (जायत होना)                                             | पडिबुद्धिऊण    | ę j             | २६८,              |
| १३६ —पडिलेह = प्रति + लेखम्,                            | पडिलंहइ        | व० ल०           | ३०२,              |
| (देखना)                                                 | पडिलेहिऊग      | सं० कृ०         | <b>구</b> 도봇,      |
| १४०—पडिबज = प्रति + पद                                  |                |                 |                   |
| (स्वीकार करना)                                          | पडिवज्ञिऊण     | 11 11           | प्रदः, प्रदेष,    |
| (देखो नं० १३७)                                          | ( पडेर         | व० ल०           | ७१,               |
| (301 10 (40)                                            | ) पडंति        | 13 .2           | १५२,              |
| १४१—पत्थ = प्र + ऋर्थयू (चाहना)                         | पत्थेइ         | वर्त० ल०        | ३०६               |
| ·                                                       | (पभग्रह        | वर्त् ० ल ०     | 03                |
| १४२पभण = प्र + भण (कहना)                                | <b>पमणंति</b>  | ,, 1)           | १४२               |
|                                                         | प्रभणामि       | , ,,<br>,7 gr   | 5,88              |
| १४३पयच्छ = प्र + यम् (देना)                             | पयच्छ ति       | 11 91           | २४४,२४६,२४७       |
| १४४-पयास = प्र + काशय (ब्यक्त                           | पयासंतु        | आ० ल०           | २४६               |
| करना)                                                   |                |                 | •                 |

| ·                                 | श्रीकृत-धातुरूप-संग्रह         |                     | १६४                     |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|
| १४५परिम्मम = परि + भ्रम           | परिभमइ                         | ৰ০ লা০              | . १७६                   |
| (भ्रमग् करना)                     |                                |                     |                         |
| १४६ परिवज = परि + वर्ज्जिय्       | परिवज्जप                       | विधि० ल०            | १११,१¤२                 |
| (छोदना)                           | परिवरिजयक्वाइं                 | কূত সত              | ሂട                      |
|                                   | परिहरियञ्खं                    | •                   | ६९                      |
| १४७परिहर = परि + ह (छोड़ना) {     | परिहरे                         | " "<br>वि० ल०       |                         |
|                                   | परिहरेइ                        | <b>)</b> ) 1)       | २०५                     |
| १४दपरूव = प्र + रूपय (प्रति-      | परूवेमो                        | j) ij               | २                       |
| पादन करना)                        |                                |                     |                         |
| (                                 | पलाइ                           | 11 11               | १०३,१२१                 |
| १४९पलाय = परा+श्रय् (भागना)       | पसाइऊग्                        | सं० कृत             | १५१                     |
|                                   | पलायमाणी                       | वर्त० कु०           | १५४                     |
| १५० वर्ग कोन (नेपान)              | पतायमाणं                       | ""<br>विश्लेष       | ६४,६६<br>५०१,४६=        |
| १५०-पलोग्न = प्र + लोक (देखना)    | पलोपइ                          | पर गठ               | २०६,२७६                 |
| १५१पवन्ल = प्र + वच्              | पव <del>क</del> ्खामि<br>पविसद | 17 17               | १५१,३०४                 |
| १५२-पविस = प्र + विश् (बुसना) {   | पविसत्ति                       | n n '               | 305                     |
| 140-1446 (300)                    | पविसंता                        | ग ।<br>वर्न ० ग्रु० | , <del>,</del> ,        |
| १५३पतंस = म + शंम् (प्रशंसा       | पसंसंति                        | वर्त ० ल ०          | <b>२२</b> ४             |
| करना)                             |                                |                     |                         |
| 911                               | पस्सइ                          | 11 11               | २७७,३१५,५२६             |
| १५४—पस्स = हश् (देखना)            | पस्सिय                         | स्० कु०             | ५१०                     |
| १५५ - पहर = प्र+इ (प्रहार करना) { | पहरह                           | आ० ल०               | 388                     |
| (461, 441)                        | पहरंति                         | 21 17               | १४१,१६६                 |
| १५६पा = पा (पीना)                 | पाइउजइ                         | कर्मिंग् वर्तक      | ल० १५४                  |
| , C                               | पाविज्जइ                       |                     |                         |
| १५७—पाउरा = प्र + स्राप्          | पाउस्                          | ৰিও লাত             | च६, १०१, १८४ <b>इ</b> ० |
| (प्राप्त करना)                    | पाउर्गिद                       | ,,,                 | १००, ३६२<br><b>५१</b> ६ |
| १५८-पाड-पातय (गिराना)             | पाड <b>र</b><br>पाडिऊण         | "<br>सं० कृ०        | , 956                   |
| १ १८ - पाउ - पातव (गिराना)        | पाडर                           | वर्त ः ल०           | ५१६, ५२०, ५२४           |
| ì                                 | पावह                           | 11 11               | ७८, ६२, ६३ इत्यादि      |
|                                   | पावप                           | वि० ल०              | ११८                     |
| (देखो नं०१५६)                     | पाविऊग                         | सं० कु०             | 630                     |
| (दलानण रत्रद)                     | पाविजार                        | क० व० ल०            | २०१, ४६३                |
| Ĭ                                 | पावेश                          | व० ल०               | ४८४, ५४१                |
| (                                 | पार्वति                        | 11 11               | १८१, १८२, २६४           |
| १५९-पिच्छ = हश् प्र + ईस          | पिच्छुइ                        | व० ल०               | ३६५                     |
| (देखना)                           | पिच्छह                         | আ ০ ল ০<br>সংক্র    | २०३<br><b>११</b> ०      |
| (                                 | पिच्छुंता                      | य० कु०<br>य० ल०     | ςς:<br><b>~</b> ξ       |
| १६०—पिब—पा (पीना)<br>२२           | पिवर                           | 4. 4.               | •                       |
| * *                               |                                |                     |                         |

# वसुनिद-श्रावकाचार

| <u> </u>                                              | पिबिऊग्                   | सं० कृ          | १२६               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|
| पिच-पा (पीना) {                                       | पिबेहि                    | आ० ल०           | १५५               |
| १६१—पिल्ल = पीडय (वीडा देना)                          | पिल्लंऊण                  | सं० कु०         | १४८               |
| १६२पुज्ज-पूजय् (पृजना)                                | <b>पু</b> ক্তি:ড <b>স</b> | वि० ल०          | ४३०, ४३३          |
| (देखों नं० १५६)                                       | पेच्छह                    | आ० ल०           | ११०, १५०          |
| •                                                     |                           |                 |                   |
|                                                       | फ                         |                 |                   |
| १६३फाड = पाटयु स्फाटय (फाइना)                         | फाडंति                    | व० ल०           | १६७               |
| १६४-फोड = स्कोट् (फोड़ना)                             | फोडेइ                     | 11 11           | ७५                |
|                                                       |                           |                 |                   |
|                                                       | ब                         |                 |                   |
| (                                                     | वंधिऊण                    | सं० कु०         | १२२               |
| १६५ — यंध = बन्ध् (बांधना)                            | बंधिऊगं                   | •, ,            | १०६               |
|                                                       | बंधित्ता                  | 12 17           | प्रश्र            |
| १६६ — बुङ्म = बुध् (जानना)                            | बुज्भंति                  | ৰ ০ ল ০         | ३१४               |
| (44 3341 - 34 (311111)                                | बोहब्बा                   | <i>কু</i> ৽     | PA CO             |
|                                                       | भ                         |                 |                   |
| (                                                     | भक्खदि                    | वर्त ० ल ०      | १८२ (टि०)         |
| १६७भक्ल = भद्य (खाना)                                 | भक्खेइ                    | 17              | der see           |
|                                                       | भक्खंती                   | व० कु०          | १४६, १८४,         |
| (                                                     | भगाइ                      | ৰেও, লেও,       | १४४, ३०७,         |
| i                                                     | भिण्डिण                   | स० कृ०          | १०=, १५६, इन्यादि |
| Í                                                     | भिर्गिष्ठा                | भृ० कु०         | ५२. ४७, इत्यादि   |
|                                                       | भणिज्ञमाणं                | कार वर्ष कृष    | ३, ३६१,           |
|                                                       | भिणिदो                    | <b>মৃ</b> ০ ক্ত | <b>३</b> ≒२,      |
| १६८—भग = भगु (कहना)                                   | भिर्णमो                   | वि० ला०         | 663,              |
| 1,0                                                   | भिण्या                    | भू० कृ०         | ५०, २२२, इत्यादि  |
| j                                                     | भिषायाणि                  | * 1             | ४७, ३३२,          |
| 1                                                     | भिग्यं                    | भ्० कु०         | ३७, २०६, इयतदि    |
| 1                                                     | भरेंगेइ                   | व ० ल ०         | દ૭, ≩ઠદ,          |
| į                                                     | भग्रंति                   | 11              | चर, १ <b>५६</b> , |
| (                                                     | भमइ                       | व० ल०           | ३४६,              |
| \$50                                                  | भमिश्रो                   | सं० कृ०         | १३३,              |
| (६९भम = अम् (अमग् करना)                               | भमित्रा                   | n               | ४४१,              |
| . (                                                   | <b>भ</b> मेज              | वि० ल०          | इ०७               |
| १७० भय = भज् (विकल्प करना)                            | भयशिजी                    | কুত স্বত        | ¥30,              |
| ſ                                                     | भुस्या                    | स० कु०          | ३६७,              |
| _                                                     | भुंजइ                     | व० ल०           | ६८, ११८, इत्यादि  |
| १७१ भुंज = भुज (भोग करना)                             | भुंजए                     | 77 27           | ३०६,              |
| }                                                     | <b>मुंजिऊ</b> ण           | मं० कु०         | २६७,              |
| १७० भय = भज् (विकल्प करना)  १७१ भुंज = भुज (भोग करना) | भुंजिज्जो                 | वि० ल०          | ३०८, ३११,         |
|                                                       |                           |                 |                   |

|                                                                | The state of the s |                       | • • •                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ſ                                                              | भुंजिवि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सं० कु०               | ХЭE,                       |
| J                                                              | भुंजेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वि० ल० '              | ११५, ३०३,                  |
| भुंज-भुज् (भोग करना)                                           | <b>भुं</b> जंतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व० कृ०                | ३१७,                       |
|                                                                | भोत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सं० कु०               | 5X, 8XE,                   |
| į                                                              | भोत्तृण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1)                    | २०४, २०१, इत्यादि          |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                            |
|                                                                | म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                            |
| १७२मग्रा = मन् (मानना)                                         | मण्णंतो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व० कु०                | १५१,                       |
| 1                                                              | मरइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | व० ल०                 | १ <b>५२,</b> १ <i>५६</i> , |
| १७३—मर = मृ (मरना)                                             | मरिऊग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सं० कु०               | १२६, १३० इत्यादि           |
| 101 41-8 (4011)                                                | मरित्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 11                 | २६४                        |
| (                                                              | मरेइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व०ल०                  | १५३,                       |
| १७४—मह = मह (पूजना)                                            | महिऊल्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | सं० कु०               | ¥о₹                        |
|                                                                | <b>मु</b> णिऊण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सं० कु०               | २६३,                       |
|                                                                | मुखेऊख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27</b> 21          | र्इ६,                      |
|                                                                | मुखेयव्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कु० प्र०              | १२, १४ इत्यादि             |
|                                                                | मुगोयब्वो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                    | ४७, ३५१,                   |
| १७५—मुण् = मुण्, ज्ञा (जानना) 🚶                                | मुर्णेयव्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **                    | ६, ४४, इत्यादि             |
| Ĭ                                                              | मुर्णेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | आं० ल०                | २२१,                       |
|                                                                | मुरोहि<br>मुरोहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 11 40              | ૧ <b>૭</b> ,               |
|                                                                | मु <b>णं</b> ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,, ,,<br>व०ल०         | ११०                        |
| १७६—मुंच = मुच् (छोड़ना)                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सं० कृ०               | ₹€,                        |
| (अइना)                                                         | मुत्र्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | व० ल०                 | 58,                        |
| १७७—मुग्र = मुच (छोड़ना)                                       | मुयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | आ०ल०                  | <b>१४</b> ६,               |
| १७७—मुश्र – मुच (छाड्ना)                                       | मु <b>यह</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | व० ला०                | ३७, १४०,                   |
| and the second                                                 | ् <b>मुयं</b> ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | ₹5,                        |
| १७८—मेल्ल = मिल् (मिलना)                                       | मेल्लंता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | व० कृ०                | , 33,<br>80, 25,           |
| (देखो नं० १७६)                                                 | मोत्त्र्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | (2)                        |
|                                                                | <b>*</b> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                            |
| (                                                              | रइऊग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सं० कृ०               | ३६७, ४०१, ४०७,             |
| १७६रय = रचय् (रचना)                                            | रइयं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11                    | 884,                       |
| 1                                                              | . रण्डज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | वि० ल०                | ४२१,                       |
| १८० — रक्ख — रहा (रक्षा करना)                                  | रिक्खंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सं० कु०               | 200,                       |
|                                                                | रिंडऊग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | १५२,                       |
| १८० —रक्ख—रत्न (रक्षा करना)<br>१८१ —रड = रट् (रोना चिल्लाना) { | रडंतं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,, ,,<br>বৃত কূত      | १४=, १६६,                  |
| (                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व० ल०                 | <b>5</b> 4,                |
|                                                                | र <del>भ</del> र<br>क्लिको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | भू० कु०               | १४३,                       |
|                                                                | राम श्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | १४६                        |
| १८२ - रम = रम् (क्रीडा करना)                                   | रामय<br><del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>ਹੈ। ਹ</i><br>ਜਨਕਾਰ | प्रद,                      |
|                                                                | रमिश्रो<br>रमियं<br>रमेइ<br>रमंता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | व०ल०                  | १२६                        |
| ļ                                                              | रमता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | व० कृ०                | £, y<br>£, y               |
| (केलो गं. ७४-)                                                 | ्रमंतस्स<br>——————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 11<br>21 - 21 0    | <b>१</b> ≒ ₹               |
| (देखो नं० १८०)                                                 | राखेदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व० ल०                 |                            |
| १८३ - रुम्र = रुद् (रोना)                                      | रुयइ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 11                 | ११३, १६५                   |

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

|                                 | ८ रुवश             | 11 11         | 38.8         |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
| रुव = रुद् रोना                 | रे चर्चिस          | 37 17         | 86.8         |
| Ò                               | ( रुवेश            | n n           | १४२          |
| १८४ हरू हरू. (उत्पन्न होना)     | रुहेड              | 11 11         | २४४          |
|                                 | ( रुंभइ            | 7, 22         | १५४, ५३३     |
| १८५ — रंभ-रुष् (रोकना)          | र्हमिसा            | सं० कृ०       | ४३४          |
| १८६रोबहद् (रोना)                | रोवंतो             | व० कु०        | 8.8.8        |
| १८७—रंज-रंजय (रंगना)            | रंजि क्रो          | भू० कु०       | 6, 8, €      |
|                                 | ल                  |               |              |
| १८८-लग = लग (लगना, संग कर       | ना) <b>लग्याः</b>  | व० ल०         | १४३          |
| •                               | ्र <b>ल</b> ख्ण    | सं० कु०       | १६३, ५११     |
| <b>१८६</b> — लभ = लभ् (पाना)    | लम्भइ              | कर्मणि व० ल०  | 3,43         |
|                                 | ( लहड़             | ब०ल० १        | ०८, १८६, १८७ |
|                                 | <b>लहिऊ</b> ग      | सं० कृ०       | ७३, २६६      |
| १६० — लह = लभ् (पाना)           | ) लहिज्जो          | वि० ल०        | 308          |
|                                 | ( लहेइ             | बल्लल ६८,     | ६६, १०३, ४८१ |
| १६१ — लाय = लागय् (लगाना)       | लायंति             | 23 21         | १७०          |
| १६२—लिह = लिख् ( लिखना)         | <b>लिहाविऊ</b> ग्  |               | २७, ३४४, ३६२ |
| १६३—लो <b>इ = लु</b> ठ् (लोटना) | लोट्टाविति         | णि० व० ल०     | <b>१</b> ६8  |
| १६४—लंघ = <b>लंब्</b> लंघय्     | लंघित्रा           | सं० कु०       | १४३          |
| १६५ — ल्हिक ल्हुक नि + ली (छिप  | ाना) <b>ल्हुकर</b> | ৰ০ লাত        | १०३, १२१     |
|                                 | व                  |               |              |
|                                 | ( वषइ              | व० व०         | ६४, ३०४      |
| १९६ बच = वज् (जाना)             | वशमि               | )) II         | 239          |
|                                 | वज्जहद्दब्वं       | কু০ স০        | ፍ s          |
|                                 | वज्जप              | वि० न०        | 780          |
|                                 | वज्जिऊण            | सं० कु०       | ३२४          |
| १६७—चज = वर्जय् (छोड्ना)        | 🚽 विजिजिजाई        | कर्मणि व० ल०  | २६४          |
| ·                               | विजिज्ञा           | वि० ल०        | १२.४         |
|                                 | <b>च</b> िजञ्जो    | 97 77         | છ દ          |
|                                 | वज्जेयव्यं         | কুত স্থাত     | 50           |
| १९८—वह = वृत् (वग्तना)          | वष्ट'तो            | व० कु०        | ४३.८         |
| १९९ — वह = वृध् (बढ़ना)         | वहुर               | व० ल०         | <b>5</b>     |
|                                 | विग्णाइस्सामि      | भ० ल०         | २३२, २३६     |
|                                 | विग्गाउं           | हे० कु०       | ४७६, ४८२     |
|                                 | वण्णिप             |               | द६           |
| २००—वराग = वर्णय्               | वणिगुत्रो          | _             | 83           |
| (वर्गान करना)                   | विरागुज्जप         | कमंग्गि व० ल० | १३२          |
|                                 | वरिण्या            | भू ० कु०      | १७० इत्यादि  |
|                                 | विष्ण्यं           | ,,            | ८७, ५७३      |
|                                 | व वर्गोडं          | सं० कृ०       | ४४२          |

| •                                                 | प्राकृत-धातुरूप-संप्रह                         |                   | १६९              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| (देखो नं० १६६)                                    | वद (वह)                                        | आ० स०             | You              |
| २०१—वय = व्यय (व्यय होना)                         | वयंति                                          | व० ल०             | ३्द              |
| २०२—वस = वस् (वसना)                               | वसइ                                            | 11 11             | 55, <b>१</b> ७5  |
|                                                   | वसियव्यं                                       | कु० प्र०          | १८६              |
| २०३ — वप = वप् (बोना)                             | वावियं                                         | में० कु०          | २,४,१            |
| २०४—विजाएा = वि + हा (जानना)                      | विजाणह                                         | সা০ ল০            | २४१              |
| २०५ — विज्ञ = वीजय् (पंखा चलाना)                  | विज्ञज्ञह                                      | ক <b>ে ব</b> ০ ল০ | 880              |
| २०६ — विश्णि = वि + नी (त्रिताना,<br>दूर करना)    | विगोऊग्।                                       | सं० कु०           | 30 X             |
| २०७—विरणय = वि+ज्ञा (जानना)                       | विरणेश्रो                                      | কু০ স০            | <b>३३</b> १      |
|                                                   | विण्लेया                                       | 17 17             | ३७१, ३८२, ४४४    |
| २०८—वितर = वि + तृ (ग्रर्पण करना)                 |                                                | वि० ल०            | 8.88             |
| २०६ — वितथर = वि + स्तृ (फैलना)                   |                                                | कु० प्र०<br>⊸ं—   | ५४७              |
| २१०वित्थार = वि + स्तारय                          | वित्यार्ज्य                                    | सं० कु०           | ३ ५७             |
| २१०—वित्थार = वि + स्तारय<br>फैलाना               | वित्थारिऊग्।<br>वित्थारिज्जद्द<br>वित्थारिज्जो | क०व०ल०            | १०७              |
|                                                   | वित्थारिज्ञा                                   | वि० कु०           | ४३५              |
| २११—विद्धंस = वि + ध्वंस (विनष्ट<br>करना)         | विधंसेर                                        | व ० ल ०           | ७६               |
| २१२—विभगा = वि + मार्गय (श्रान्ते-<br>पर्या करना) | विमग्गित्ता                                    | सं० कु०           | २२६              |
| २१३—वियप = वि+कल्पय,                              | वियप्पिऊण                                      | सं० कृ०           | ४६०              |
| (विचार करना) रे                                   | वियप्पिय                                       | 21 22             | ४०४              |
| (                                                 | वियागु                                         | <b>आ०</b> ल०      | २२६, ३०० इत्यादि |
| (देखो नं० २०३)                                    | वियागुसु                                       | 21 12             | ३२               |
|                                                   | वियाग्रह                                       | 17 39             | ३४४              |
|                                                   | वियाणीहि                                       | 11 11             | २३४              |
| २१४ — विलिज = वि + ला (नष्ट होना)                 |                                                | वि०ल०             | १३५              |
| २१५विलिइ = वि + लिइ (चाटना)                       | विलिहंति                                       | ब०ल०              | ७१               |
| २१६—विलव = वि + लप्                               | विलवमार्गो                                     | व० हुः०           | १२०              |
| (विलाप करना)                                      | विलवमाणं                                       | 21 11             | १६३              |
| C. W. C. W.                                       | विलवंती                                        | 11 11<br>To To    | १५०, १५४         |
| ſ                                                 | বি <b>ব</b> ড্ডা <b>হ</b>                      | य०ल०<br>वि०ल०     | ७३६              |
| २१७—विवज = वि + वर्जय                             | विवज्ज <b>ए</b><br>विवज्जियव्या                |                   | २६४, २६६         |
| (छोइना)                                           | विवाजी <b>र</b>                                | कृ०<br>ब०ल०       | १००<br>५७, २६८   |
|                                                   | विवज्जंती                                      | व० कु०            | २१४, २ <u>६७</u> |
| २१८विस = विश् (प्रवेश करना)                       | विसइ                                           | च० ल०             | १५६, १६१         |
| the traction to the terms                         | विसह                                           | आ० ल०             | 888              |
| २१९ — विसह = वि + सह                              |                                                | व० ल०             | १४०              |
| (सहन करना)                                        | विसहर<br>विसहरे<br>विसहंती                     | n n               | १८०              |
|                                                   | विसहंतो                                        | ল০ কুত            | ,<br>\$£8        |
| २२०-विसुङ्भ = वि+शुष् (शुद्ध होना)                |                                                | ब० कु०            | ४२०              |
| २२१विस्र = खिद् (खेद करना)                        | विस् <b>रइ</b>                                 | व० ल०             | <b>१६</b> २      |
| in water - read land ments                        | रम <i>रहर</i> द                                | 1 1 1             | 101              |

### वसुनन्दि-भावकाचार

| (देखो नं० २१८)                               | विसेज्ज           | वि० ल०         | 808           |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| २२२विस्तर = वि + स्मृ (भूल जाना)             | विस्सरियं         | भू० कु०        | १६०           |
| २२३—विहर = वि $+ \mathbf{g}$ (विहार करना)    | विहरिऊण           | सं० कु०        | <b>X</b> ?=   |
| २२४—विश्र = विद् (जानना)                     | विंति             | य० ल०          | ३७६           |
| (देखो नं॰ २२२)                               | वीसरियं           | भू० कु०        | २१३           |
| २२५-—वुच्च = वच् (बोलना)                     | वुश्रद            | य० ल०          | 69            |
| २२६ - वेश्र + वेदय् (श्रनुभव करना)           | वेपइ              | "              | <b>E</b> , E, |
| २२७ वेढ = वेष्ट्र (लपेटना)                   | वेढिऊण            | म० कु०         | ४७१           |
| 22                                           | बोच्छामि          | भविष्यत्काल ५  | , १३४ इत्यादि |
| २२८—वय—त्रच् (बोलना)                         | वोच्छं '          | 19             | 839, 509      |
|                                              | स्र               |                |               |
| २२६सय = शी, स्वप् (सोना)                     | स <b>र</b> ऊग     | मं० कु०        | २=६           |
| २३० — सक्ट = शक् (सकना)                      | सक्र              | य० न०          | ४७६ ४८२       |
| २३१सड = सद्, शद् (मइना)                      | संडिज्ज, संडेज्ज  | वि० ल०         | 358           |
|                                              | सइहदि             | ষ্ঠ প্ত        | १=६           |
| २३२सद्द = अद् + भा                           | सद्हमाणो          | वि० कु०        | ४६            |
| (श्रद्धा करना)                               | सइहंतस्स          | 97             | १०            |
| (                                            | सदहंती            | 7 <sub>1</sub> | 8 ૭           |
| २३३ — ममण्ज = सम् + ऋर्ज, (उपा<br>र्जन करना) | समिन्जियं         | भू० कु०        | 388           |
| २३४—समालह = समा + लभ्<br>(विलेपन करना)       | समलहिजा, समालहिजा | वि० ल०         | ४३द           |
| २३५समाण = सम् + ऋाप् (पूरा करना)             | समागेइ            | व० ल०          | १३६ ८६६       |
| २३६ — सर = सृ (ऋाश्रय लेना)                  | सरिऊण             | सं० कृ०        | ५,१६          |
| (                                            | सहर               | वि० ल०         | 93            |
| २३७सह + सह् (सहना)                           | सहसि              | ŧ              | १६४           |
|                                              | सहेर              | (1             | ૧૭૬, ગતશ      |
| २३⊏—साह = साध् (सिद्ध करना)                  | साहामि            | "              | ६०५           |
| २३९—सिज्भः = सिघ् (सिद्धः होना)              | सिज्भइ            | 41             | प्रश्, प्रइट  |
| 1                                            | सिज्भेइ           | и              | ३३५           |
| २४०सुग् = श्रु (सुनना)                       | सुगह              | आ৹ ল∙          | x, 268        |
| २४१सुमशव = स्मारय् (याद दिलाना)              |                   | स० कृ०         | १७०           |
| २४२ — मुस्स = शुप् (सूखना)                   | सुस्सइ            | व० ल०          | 88            |
| २४२ — सुरस = ग्रुप् (सूखना)                  | सवर               | ***            | <b>१</b> ३२   |
| २४३ — सर्व = सर्व (सवा करना)                 | सावश्रा           | भू० कु०        | 738           |
| )<br>(                                       | सवता              | ৰ ভ কুত        | ११३, १६४      |
| २४४ —सो, सोश्र = स्वप् (सोना)                | सोऊग              | सं० कु०        | 989<br>       |
| २४५मोह = शोधय् (शुद्धि करना)                 | साहऊण्            | ιξ             | २३१, ३०८      |
|                                              | साहता             | 11             | . ४४६<br>इद४  |
| २४६-—संकप्प = सम् + कल्पय्<br>(संकल्प करना)  | संकिप्पऊण         | 44             | च् ५००        |
| २४७ — संकीड = संम् + कीड् (खेलना)            | संकीडइ            | व० ल०          | ४८६           |

|                                              | प्राकृत-घातुरूप-संप्रह     |                           | १७१                    |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|
| २४८संचिद्ध = सम् + स्था (वैठना)              | संचिद्धर                   | 27                        | ४३६                    |
| २४६—संद्धुह = सम् + द्विप्<br>(द्वेपया करना) | संबुहर                     | 11                        | <b>५२१</b>             |
| २५० — संजाय = सम् + जन<br>(उत्पन्न होना)     | संजायइ                     | "                         | ३७२, ५२३               |
| २५१—संठा = सम् + स्थापय्<br>(स्थापन करना)    | संठाविऊण                   | सं० कृ०                   | ४०६                    |
| २५२—संभव = सम् + भू (होना)                   | संभवद                      | व० ल०                     | = e \$                 |
| २५३ — संभूस = सम् + भूष्<br>(श्वलंकृत करना)  | संभूसिऊण                   | सं० कु०                   | 338                    |
| २५४संसोह = सम् + शोधय<br>(शुद्ध करना)        | संसोहिऊग्                  | सं० कु०                   | \$ 3 <b>\$</b>         |
|                                              |                            |                           |                        |
|                                              | हरण्ड                      | <b>व</b> ० ल०             | <b>⊏३, ११३</b>         |
|                                              | हर्गह                      | आ।০ল০                     | १४६                    |
| २५५ —हण = हन् (बध करना) - ≺                  | हिखिज्जद                   | क०व०ल०                    | £ \$                   |
|                                              | हणिऊग                      | सं० कु०                   | ४२४                    |
|                                              | हरोइ                       | वं ० ल०                   | ६७, ४३व                |
|                                              | <b>हर्</b> गति             | n n                       | . £ X                  |
| २५६ — इम्म = इन् (बध कम्ना)                  | हम्ममाणो                   | ৰ০ কূ <b>০</b><br>— —     | १५३                    |
| १५७—हर = ह् (हरसा करना)                      | हरइ                        | ब०ल <b>०</b><br>— —       | 5E, 80'6, 80E          |
| ,                                            | हरिऊण                      | स० कु०                    | 709                    |
| f                                            | हवह                        | व० ल०                     | ४६, ६८, ११८ इत्यादि    |
| १५८—हव = भू (होना)                           | हवे                        | वि० ल०                    | २२१, २२३ इत्यादि       |
|                                              | ) हवेइ<br>हवंति            | वै० ल०                    | <b>পুন</b> ই           |
| २५९—हस = हस् (हसना)                          |                            | 17<br>Tr. Tr.             | ६०, २०७, २६०           |
| (x: -60 - 60 (6041)                          | हसमाग्ग्य                  | वं कहा                    | १६४                    |
| १६० —हिंड = हिएड्                            | हिंडर                      | ৰেওল০ -<br>তিওৰ ওল        | <b>६</b> १             |
| (भ्रमण करना)                                 | ) हिंडाबिज्ज६<br>) हिंचिको |                           | •                      |
| (अन्य कर्षा)                                 | हिंडिग्रो<br>हिंडेतो       | भू० कृ०                   | १३०                    |
| (देखो २५३)                                   | *                          | वे० कृ०                   | <b>१</b> ७७            |
| २६१—हिंस = हिंस् (हिंसा करना)                | हिप्प <b>इ</b>             | क०व०ल                     |                        |
| (४१—१६० – १६व् (१६०) करना)                   | हिंसियब्वा<br>-            | कु०<br>वि० ल०             | 208                    |
|                                              | <u>इ</u> ज्जा              |                           | <i>23</i>              |
|                                              | <u>इंति</u>                | <b>ब</b> ० ल०<br>"        | 88,88                  |
|                                              | होष्ट्<br>होदि             | "                         | १४०, १७३, २१३          |
| ਹੋਰੋਹ—ਵ = ਬਾ (ਫੀੜਾ)<br>-                     |                            |                           | 7 = F                  |
| २६२ — हु = भू (होना) -                       | होऊण                       | सं० कृ०<br>आक्र           | १२६, १३१               |
|                                              | होन्ज <b>उ</b>             | आ ० <b>ल</b> ०<br>ন ১ ক ० | 339                    |
|                                              | हात                        | वि० लि०<br>भि० लि०        | ६२, २३० इत्यादि<br>१६६ |
|                                              |                            | କାତ ବାତ                   | 338                    |

# ६ प्राकृत-शब्द-संग्रह

| प्राकृत               | संस्कृत                 | हिन्दी                                   | गाथाङ्क     |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                       |                         | <b>স</b>                                 |             |
| শ্বাহ                 | श्रुति                  | अधिक                                     | <b>१</b> 8६ |
| <b>श्रह्</b> दुडु     | श्रति दुष्ट             | अत्यन्त दुप्ट                            | ६७          |
| <b>ऋ</b> धृल          | श्रति स्थृल             | बादर-बादर                                | ξ ≃         |
| <b>श्रह्</b> वाल      | श्रति बाल               | बहुत छोटा                                | 333         |
| श्रहसरस               | श्चिति सरस              | अतिरस-पूर्ण                              | 282         |
| श्राहसुगंध            | त्र्रति सुगंघ           | अति उत्तम गन्ध                           | २५२         |
| श्रक                  | ग्रर्क                  | सूर्य, आक, सुवर्ण दूत (दे०)              | ४२७         |
| ग्रककस                | श्चकर्षश                | कोमल                                     | ३२७         |
| श्रकद्दिम             | <b>श्र</b> क्तिम        | स्वाभाविक, बिना बनाया                    | 888         |
| श्रकय                 | <b>श्रकृ</b> त          | अकृत                                     | ४२८         |
| ग्रक्ख                | <b>श्र</b> द्           | आँख, आत्मा, द्विन्द्रियजन्तु चकेकी धूरी, |             |
|                       |                         | कील, पाशा                                | ęę          |
| <b>च्चक्</b> खय       | <b>श्र</b> च्त          | अखंड, चावल, धाव-रहित, अखंडित, संपूर्     |             |
| <b>ग्र</b> क्लर       | श्चान्                  | वर्णं, ज्ञान, चेतना, अविनश्वर, नित्य     | 858         |
| <b>श्र</b> क्खलिय     | <b>ऋ</b> स्वर्शलत       | अवाधित् निरुपद्भव, अपतित् प्रतिध्वनित    | X08         |
| त्रक्खीण              | <b>श्र</b> दीण          | क्षय-रहिन, अखूट, परिपूर्ण, ह्यास-शून्य   | ५१२         |
| <b>श्र</b> क्षीणमहानस | <b>ं श्र</b> क्षीणमहानस | अ <b>क्षय भाजनवाला रसोईघर</b>            | ३४६         |
| ग्रक्खीणलिख           | <b>श्र</b> की गल विध    | अक्षय ऋद्धि                              | ४८४         |
| ग्रक्षोह              | <b>ग्र</b> चोभ          | क्षोभ-रहित् स्थिर, अचल,                  | 656         |
| <b>•</b> ग्रगिता      | श्चगण्यित्वा            | नही गिनकर                                | १६४         |
| †श्रगिगहंत            | श्रग्हन्                | नहीं <mark>ग्रहण</mark> कर               | २१२         |
| श्रमिग                | ऋगिन                    | आग                                       | ६५          |
| त्रगुरुलहु            | श्चगुरलघु               | न छोटा, न भारी                           | ४३४         |
| श्रघाइ                | श्रघाति                 | कर्म-विशेष                               | ४३२         |
| त्रचित्त              | ग्रचित्त                | जीव-रहित, अचेतन                          | 388         |
| श्रचित्तपूजा          | श्रम्बित्तपूजा          | प्रासुक-द्रव्योसे पूजा                   | ४५०         |
| श्रश्चरा              | श्चार्चन                | पूजन, सन्मान                             | २२ <b>४</b> |
| ग्राचि                | ग्रर्चि                 | दीपशिखा, अग्निज्वाला, कान्ति, तेज,       |             |
|                       |                         | किरण, (लौकान्तिक देवोंका विमान)          | ४३६         |
| श्रच्युत              | <b>श्र</b> च्युत        | ्र सोलहर्वा स्वर्ग, विष्रणु              | X3X         |
| ग्रन्छ्र              | श्रप्सरा                | देवी, रूपवनी स्त्री                      | 655         |
| श्रच्छेरय             | <b>ऋाश्च</b> र्य        | अचरज                                     | . इर        |

|                               | ង                           | ाकृत-शब्द-सं <b>प्रह</b>                                | १७३      |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
| <b>ग्रजोगकेव</b> लि           | श्रयोगकेवली                 | योग-रहित केवली                                          | ४३४      |
| #श्रजंपणिज्ज                  | श्च जंपग्रीय                | नहीं कहने योग्य                                         | ७६       |
| -1                            | <b>अ</b> द                  | आज, आर्य, वैश्य, स्वामी,                                | ৬४       |
| ্ম <b>ড</b> র                 | रे श्चार्य                  | उत्तम, श्रेष्ठ, साधु, पूज्य                             |          |
| <b>ग्र</b> िजय                | <b>ग्र</b> िजंत             | उपाजित, पैदा किया हुआ                                   | १३१      |
| श्रुज्ञस्यग्                  | श्रध्ययन                    | अध्ययन, अध्याय                                          | 382      |
| ग्रज्मावग्                    | ग्रध्यापन                   | पढ़ाना                                                  | २३७      |
| খ্যন্ত                        | श्रार्श                     | पीड़ित, ऋत, गत, प्राप्त, दुकान हाट,                     | २२८      |
| •                             | <b>- 1</b>                  | घरका ऊपरी भाग, आकाश                                     |          |
|                               |                             | अट्ट (दे०) कृश, महान्, निर्लज्ज, शुक, शब<br>'सुख, असत्य |          |
| भट्ट                          | श्रष्ट                      | आठ, वस्तु, विषय, वाच्य, तात्पर्यं, प्रयोजन              | ₹,       |
|                               |                             | फल, धन, इच्छा, लाभ                                      | ५ ६      |
| <b>ग्र</b> हमभत्त             | श्रष्टमभक्त                 | तेला, तीन दिनका उपवास                                   | ই ৩৩     |
| श्रहमी                        | श्रष्टमी                    | तिथि-विशेष                                              | ३६२      |
| श्रद्धि                       | श्चस्थि                     | हड्डी, अधिन्-अभिलाषी, याचक                              | 58       |
| <b>श्रा</b> ण्यार             | ग्रनगार                     | गृह-रहित मुनि, भिक्षुक, आकार-रहित                       | ş        |
| ग्र <b>ग्</b> वरय             | श्चनवरत                     | निरन्तर, सदा                                            | १५६      |
| श्रागम्                       | ग्रन्य                      | दूसरा                                                   | 03       |
| ‡ग्रण्गत्थ                    | <b>ग्र</b> न्यत्र           | अन्य जगह                                                | २७'४     |
| प्राण्याम्                    | ग्रज्ञान                    | मिध्याज्ञान                                             | ५३६      |
| त्र्राण्याणी                  | श्रजानी                     | अज्ञ, मिथ्याज्ञानी                                      | २३६      |
| श्रगागद                       | श्चनागत                     | भविष्यकाल                                               | २ २      |
| †श्रिशिच्छुमाण्               | श्चनिच्छमान                 | नहीं चाहते हुए                                          | ંક છ     |
| अग्रिट्ट                      | ग्रानिष्ट                   | अप्रीतिकर                                               | १५२      |
| श्रिगमा                       | श्रिगिमा                    | अत्यन्त छोटा बन जानेकी ऋद्धि                            | 3,8,8    |
| <b>ऋ</b> णियद् <u>टिग</u> ुण  | <b>श्र</b> िवृत्तिगुण्      | नवाँ गुणस्थान                                           | 4२.      |
| श्रिंगिल                      | श्रनिल                      | पवन ँ                                                   | ४३६      |
| ग्रिंग्य                      | श्रमित्रत                   | युक्त, सहित                                             | 8 8      |
| श्रयु                         | त्रगु                       | परमाणु, पुद्गलका अविभागी अंश                            | <b>२</b> |
| <b>ग्र</b> णुकंपा             | श्रनुकम्पा                  | दया करना, भिकत करना                                     | 88       |
| 'श्रणुगग्तंत                  | <b>ग्र</b> नुगग्यन्         | गिनता हुआ                                               | 220      |
| <b>त्र</b> णुहिस              | <b>श्र</b> नुदिश            | कल्पातीत विमान                                          | ૪૬       |
| *ऋगुपालिऊग                    | श्चनुपाल्य                  | अनुपालन कर                                              | 838      |
| श्रणुभव                       | ग्रनुमव                     | ज्ञान, बोध, कर्म-फलका भोग, निरचय                        | 68       |
| <b>श्रमुभाग</b>               | <b>ऋ</b> नुभाग              | प्रभाव, माहात्म्य                                       | ५१६      |
| <b>त्रणुभूय</b>               | श्रनुभूत                    | अनुभव किया हुआ, अनुभव कर                                | χąε      |
| त्र <u>ा</u> णुमग्ग           | श्रनुमार्ग                  | अनुसार                                                  | २१६      |
| त्रजुमग्<br>त्र <b>गुम</b> ग् | ग्रनुमन                     | अनुमति देना                                             | ```      |
|                               | अनुमनन<br>श्र <b>नु</b> मनन | अनुमोदन करना                                            | ३००      |
| त्रसुमस्स्<br>काममोग          | श्रुपनन<br>श्रनुमोद         | प्रशंसा करना                                            | ৩ (      |
| श्र <b>णुमोय</b><br>वागलोकर   | _                           | अनुमति देना                                             | २४६      |
| त्रयुमोयण                     | श्रनुमोदन                   | जपुतारा ५गा                                             | 700      |

### वसुनन्दि-भावकाचार

| श्रगुराय                | श्चनुराग                      | प्रेम, प्रीति                                                   | 888                        |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>ग्र</b> गुरूव        | <b>श्र</b> नुरूप              | अनुकूल, योग्य, उचित                                             | ३२६                        |
| त्र्रणुलोह              | <del>ग्र</del> गुलोभ          | सूक्ष्म लोभ                                                     | ५२३                        |
| <b>श्र</b> गुवट्ट       | <b>श्च</b> रवर्थ              | सार्थक                                                          | १७२                        |
| श्रणुवेहरा              | श्रनुपेद्धग                   | चिन्तवन                                                         | २८४                        |
| ऋणुब्वय                 | <b>श्रागुन</b> त              | स्यूलव्रत                                                       | २०७                        |
| <b>*</b> ग्रगुहविऊग     | <b>ग्र</b> नुभूय              | अनुभव कर                                                        | २६६                        |
| <b>श्र</b> णेयविह       | ग्रानेकविध                    | नाना प्रकार                                                     | ₹ ₹                        |
| त्रात्लोप्स             | श्चन्योन्य                    | गरस्पर                                                          | 800                        |
| <b>त्र्रण्ंगकीडा</b>    | ग्रनङ्ग-क्रीडा                | अप्राकृतिक मैथुन सेवन                                           | २१२                        |
| <b>ग्र</b> ग्तंत        | श्चनन्त                       | अनन्तरहित                                                       | २२                         |
| <b>ग्र</b> णंतचउड्डय    | श्रनन्तचतुष्टय                | अनन्तज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य                                   | ११                         |
| श्रत                    | श्राप्त                       | सत्यार्थ देव, आत्मा, आर्त-पीड़ित, आत्म-                         |                            |
|                         |                               | दुखनाशक, मुख-उत्पादक, आत्त-गृहीत                                | Ę                          |
| श्रता                   | श्राप्त, त्रात्मा             | ज्ञानादि गुण-सम्पन्न आत्मा. जीव                                 | ઉ છે છ                     |
| अतिहि                   | श्रातिथि                      | तिथिके विचार-रहित साधु                                          | 399                        |
| श्रत्थ                  | श्रर्थ, श्रस्त, श्रस्त        | बस्तु, धन्, प्रयोजन, अस्त्र, भोगना, बैठन                        |                            |
| ग्रत्थ-पज्जय            | ऋर्थपर्याय                    | मुध्मपर्याय                                                     | २६                         |
| ‡श्रत्थु                | <b>ग्र</b> स्तु               | हो, रहा आवे                                                     | १८८                        |
| श्रद् ग्र               | <del>श्र</del> द्य            | निर्दय                                                          | <b>5</b> 3                 |
| श्रद्त्त                | <b>श्रद</b> त्त               | नहीं दिया हुआ                                                   | ২০ দ                       |
| श्रदीणवयग्              | त्र्यदोन वचन                  | र्दानता-रहित यचन                                                | ३०४                        |
| श्रधस्म                 | श्रधम                         | अधर्म द्रव्य. पाप कार्य                                         | 3,8                        |
| ग्रद                    | <b>श्र</b> र्घ                | आधा                                                             | १७                         |
| ग्रहड                   | त्र्यर्घार्ध                  | आधेका आधा, चोथाई                                                | و ۶                        |
| श्रद्धवह                | <del>श्र</del> र्घ <b>प</b> थ | अर्व-मार्ग                                                      | ३०६                        |
| श्रपज्जत्त              | <b>श्र</b> पर्या <b>त</b>     | पर्याप्तियोंकी पर्णनासे रहित, असमर्थ                            | १३                         |
| श्रपत्त                 | श्चपात्र                      | अयोग्य, पात्रता-रहित                                            | २२३                        |
| ग्रपवेस                 | श्चप्रवेश                     | प्रवेशका अभाव                                                   | २,४                        |
| श्रप                    | त्रात्मा, ग्रल्प, ग्राप्त     | आत्मा, आग्त, गिता, वाप ६४                                       | १, २५४                     |
| श्रज्यमत्त              | श्रप्रमन                      | सातवाँ गुणस्थान                                                 | ५१६                        |
| ऋषा                     | श्रात्मा                      | जीव                                                             | 375                        |
|                         | । अपृष्                       | ्र नही पूछा हुआ,                                                | ३०१                        |
| ऋपुटु                   | श्रस्यृष्ट                    | नहीं छुआ हुआ                                                    |                            |
| यसम्पन्न                | ऋपूर्ण                        | अधूरा                                                           | १५३                        |
| श्रपुण्या<br>साराज्यकरण | <b>अपृत्रकर</b> ण             | परिणाम विशेष, आठवां गुणस्थान                                    | ५१८                        |
| श्रपुटन <b>कर</b> ण     | श्रुरूपर्श<br>श्रुस्पर्श      | स्पर्शका अभाव                                                   | ३२७                        |
| श्रफरस                  | श्रस्यंग                      | तैल-मर्दन, मानिश                                                | ₹ ₹ <b>=</b>               |
| श्रद्भंग                |                               | तलम्मदन, मार्गण<br>आदरके लिए खड़ा होना                          | २२न<br>३२८                 |
| श्रद्धमुहाग्            | श्चम्युस्थान<br>सार्यस्य      | अन्दरक निष् खड़ा हाना<br>उन्तति, उदय, स्वर्गीय सुखोंकी प्राप्ति | २ <i>८</i> ५<br>३७१        |
| ग्रन्भुद्रय             | <b>श्र</b> भ्युदय             | उन्तात, उदय, स्वयाय सुखाका प्राप्त<br>पराभूत, पराजित            | २७ <i>६</i><br><b>१</b> २६ |
| श्रमिभूय                | <b>श्र</b> भिभृत<br>•         | नराणूरा, नरारापरा                                               | 174                        |

|                      | <b>মাস্থ</b> া                     | -शन्द-संप्रह                          | १७४        |
|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| श्रमिय               | ∫ श्रमित                           | परिमाख-रहित                           | ४३६        |
| जा <b>न</b>          | रे श्रमृत                          | सुघा, चन्द्रमा (दे०)                  |            |
| श्रमुग               | अमुक                               | वह, कोई                               | 3 5        |
| †श्रमुखंत            | श्रजानन्                           | नहीं गिन कर, नहीं जान कर              | ११६        |
| अमूढदिही             | श्रमूददृष्टि                       | सम्यग्दृष्टि, तत्त्वदर्शी             | <b>አ</b> ር |
| श्रमेज्भ             | श्रमेध्य                           | अशुचि वस्तु, विष्टा                   | 5          |
| श्रय                 | ( अयस्, आयस                        | लोहा, लोहेसे बना हुआ, आग-पर्वत        | ₹ ₹        |
| શ્રવ                 | र श्रज                             | बकरा                                  | १५३        |
| श्रयरु               | श्रगुरु                            | सुगन्धित काष्ठ-विशेष                  | ४२६        |
| ग्रयस                | श्च यश                             | अपयश                                  | १२ः        |
| 'श्रया <b>ग्</b> माण | श्रजाग्म। ग्                       | नहीं जानता हुआ                        | ሂ ሄ የ      |
| <b>ग्रयार</b>        | श्रकार                             | अ-अक्षर                               | ४६         |
| भरइ                  | श्चरांत                            | ग्लानि, वेचैनी                        | t          |
| ग्ररण्स              | श्चरएय                             | बन, जंगल                              | ?3         |
| ग्ररविंद             | श्चरविंद्                          | कमल                                   | ४३१        |
| प्ररुह               | श्चर्त, श्चरह                      | पूजाके योग्य, परिग्रह-रहित, जन्म-रहित | •          |
|                      |                                    | जन्म नहीं लेनेवाला                    | ३८:        |
| प्ररुवि              | ग्ररूपि                            | रूप-रहित. अमूर्तिक                    | <b>१</b> ९ |
| त्रलहमाग्            | श्रलभगान                           | नहीं पाना हुआ 🐣                       | ११३        |
| प्रलाह               | স্থান                              | अप्राप्ति                             | হ্ ৩ গ     |
| प्रलि                | ग्रलि                              | भ्रमर                                 | ४२६        |
| प्रतिय               | <b>ग्र</b> ालीक                    | असत्य वचन, भूठ, निष्फल, निरर्थक, क    | पाल २१०    |
| <b>ग्र</b> नुद्धय    | ग्रलुब्धक                          | लाभ-रहित                              | २२)        |
| प्रवगहरा             | श्चवगहन                            | अवलोकन,                               | ४३१        |
| प्रवगाहन             | श्रवगाइन                           | अवस्थान, अवगाहन                       | ٦,         |
| प्रवज्ज              | श्चवद्य                            | पाप, निन्दनीय                         | Ę          |
| प्रवतिएण             | श्रवतीर्ग्                         | पार उनरा हुआ                          | 8,83       |
| प्रथमारा             | त्रापमान                           | तिरस्कार                              | १२         |
| अवर                  | श्रपर, श्रवर                       | दूसरा, पारचात्य, हीन, तुच्छ           |            |
| प्रवराजिय            | ग्रपराजित                          | कल्पातीत विमान                        | ४६३        |
| प्रवरागिहय           | अपराह्मिक                          | सायकालिक                              | २=         |
| प्रवराह              | श्चपग्रध                           | कसूर, अप <b>राध</b> (दे०) कटी, कमर    | 8.88       |
| प्रवस                | ग्रवश                              | परोधीन                                | ৩          |
| प्रवसाण              | ग्रवसान                            | अन्त                                  | २६         |
| ग्रवसारिय <b>ः</b>   | ग्रपसारित                          | दूर किया हुआ, खींचा हुआ               | 83,        |
| प्रवसेस              | <b>श्र</b> वशेष                    | अवशिष्ट, बाकी                         | २७!        |
| प्रवाय               | ग्रवाय                             | ज्ञान विशेष                           | २१         |
| प्रवाचाह             | ग्रन्याचीध                         | वाधा-रहित                             | 7, 8,      |
| प्रविच्छिग्ग         | ग्रविच्छिन                         | विच्छेद-रहित                          | ३५४        |
| <b>ग्र</b> विभागी    | श्रविभागी                          | विभाग-रहित                            | 28         |
| प्रविरइ              | श्रविरति                           | असंयम                                 | 3 €        |
| प्रविरयसम्माइही      | <b>ग्र</b> विरतसम्यग्द् <u>ष</u> ि | चतुर्थगुणस्थान <del>वर्ती</del>       | २२३        |

## वसुनन्दि-श्रा**व**काचार

| श्रसंदं     श्रसंत     कुलटा     ११६       श्रसंत     श्रशन     भोजन     ६१       श्रसंपलाव     श्रसंप्रलाव     प्रसंप्रताव     यथार्थताका अभाव     १८६       श्रसंभाव     श्रसंप्रताव     यथार्थताका अभाव     १८६       श्रसंभाव     श्रसंप्रताव     अत्वाकार स्थापना     ३६०       श्रसंप्र     श्रसंप्रताव     साता-रहित     १८६       श्रसंस्ताव     श्रश्यति     नक्षत्र विशेष     ३६६       श्रसं     श्रशुभाव     बुरा, दुःख     ३६       श्रसं     श्रशुभाव     अपवित्र     ६०६       श्रसं     श्रशुभाव     कुलाकक     १०६       श्रसं     श्रशुभाव     सुलाकक     १०६       श्रसं     श्रशुभाव     कुलाकक     १०६       श्रसं     श्रशुभाव     कुलाकक     १०६       श्रसं     श्रशुभाव     सुलाविशेष     १०६       श्रसं     श्रशेष     सुलाविशेष     १०६       श्रसं     श्रसं     श्रसं     १०६       श्रसं     श्रसं     श्रमं     १०६       श्रसं     श्राहं     श्राहं     श्राध     १०६       श्रसं     श्राहं     श्राध     श्राध     १०६       श्रसं     श्राध     श्राध     १०६     १०६       श्राध     श्राध     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रविवाग          | श्रविपाक                  | फल-रहित                           | ४३             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| असत्य         अशन         भोजन         मेर           अस्य्यलाव         अस्य्यलाव         मिथ्या बकबाद         ११४           अस्वभाव         असदाव         यथार्थताका अभाव         ३६०           अस्वभाव         असदावस्थापना         अनदाकार स्थापना         ३६०           असरीर         अश्रारेद         शरीर-गहित         १११           असाय         असात         साता-रहित         १०१           अस्या         अश्रवनी         नक्षत्र विशेष         ३६०           असुह         अश्रवन         ५००         ३१           असुह         अश्रवन         ५००         ३१           असुह         अश्रवन         ५००         ३१           असेप         अश्रवेव         भारते         ३००           असंव         असंव         १०००         ३००           असंव         असंव         १०००         ३००           असंव         अश्रवेव         १०००         ३०००           असंव         अश्रवेव         १०००         ३०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | _                         |                                   | 388            |
| श्चरणाव श्चर्यवाप मिथ्या बकवाद १११८ श्चरं अस्वभाव श्चरं इति यथार्थताका अभाव ३६६ श्चरं इति यथार्थताका अभाव ३६६ श्चरं इति श्वरं यापाय त्याकार स्थापना ३६६ श्वरं इति श्वरं यापाय श्चरं विष्ठे ये श्वरं विष्ठे ये श्वरं यापाय श्चरं विष्ठे ये श्वरं यापाय श्चरं विष्ठे ये श्वरं यापाय श्चरं यापाय श्चरं यापाय श्चरं यापाय श्चरं यापाय श्चरं यापाय श्वरं यापाय    |                   |                           |                                   | <b>۾</b> و     |
| अस्त्याव       यशर्थताका अभाव       ३ व व         अस्त्यावपुवरणा       असद्भावस्थापना       अनदाकार स्थापना       ३ व व         असरीर       अश्रीर       शरीर-रहित       ११         असाय       असात       साता-रहित       १०         अस्त्या       अश्रीवनी       नक्षत्र विशेष       ३६६         असुह       अश्रीभ, असुल       बुरा, दुःख       ३६         असुह       अश्रीन       अपवित्र       ५००         असुह       अश्रीच       समस्त       १००         असुह       अश्रीव       समस्त       १००         असुह       अश्रीप       समस्त       १००         असंस       अश्रीप       समस्त       १००         असंस       अश्रीव       समस्त       १००         असंस       अश्रीव       समस्त       १००         असंख       असंख्य       संख्या-रहित       १००         असंख       असंख्य       प्रवित्र, स्था-रहित       १००         असंख       असंख       अहंत       १००         असंख       अश्रीवत       अहंत       अतंत्र प्रवित्र       १००         अहंत       अश्रीवत       अश्रीवत       अश्रीवत       अश्रीवत       १००         अहंत       अश्रीवत       अश्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | ग्रसत्यलाग                | मिथ्या बकबाद                      | ११४            |
| असस्थाबट्टवणा         श्रमझवस्थापना         अनवाकार स्थापना         १६००           असाय         श्रमात         साता-रहित         १०००           श्रस्तिणी         श्रश्वनी         नक्षत्र विशेष         ३६६           श्रसुह         श्रशुभ, श्रमुख         बुरा, दु:ख         ३६६           श्रसुह         श्रशुभ, श्रमुख         बुरा, दु:ख         ३६६           श्रसुह         श्रशुभ         अपवित्र         ५००           श्रसुह         श्रशुभावह         दु:खजनक         १०००           श्रसंस         श्रशुभ         समस्त         १०००           श्रसंख         श्रसंख्य         मंख्या-रहित         १०००           श्रसंख         श्रसंख्य         मंख्या-रहित         १०००           श्रसंख         श्रसंख्य         मंख्या-रहित         १०००           श्रसंख         श्रसंख्य         मंख्या-रहित         १०००           श्रसंख         श्रसंख्य         भंख्या-रहित         १०००           श्रसंख         श्रमंख         अवरत, स्राप, स्राप, श्राप, प्राप, प्राप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                           | यथार्थताका अभाव                   | ३८३            |
| असरिर         श्रशीर         शरीर-गहित         १११           असाय         असात         साता-रहित         १०१           अस्माय         असात         साता-रहित         १०१           अस्माय         अश्विती         नक्षत्र विशेष         ३६६           असुह         अशुभ, असुल         बुरा, दुःख         ३६५           असुह         अशुभावह         दुःखजनक         १३५           असंस         अशुभाव         समस्त         १३५           असंस         अशोक         बृक्षविशेष         ४६१           असंख         असंख         मह्या-गृहित         १३६           असंख         असंख्य         मह्या-गृहित         १३६           असंख         असंख्य         मह्या-गृहित         १३६           असंख         असंख्य         मह्या-गृहित         १३६           अह         असंख्य         अवस्था         १३६           अह         असंख्य         असंख्य         १३६           अह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                                   | ३६४            |
| असाय       श्रमात       साता-रहित       १०१         अस्मिर्गा       श्रश्विती       नक्षत्र विशेष       ३६६         असुह       श्रशुभ, श्रमुख       बुरा. दु:ख       ३६         असुह       श्रशुचि       अपवित्र       ५०         असुह       श्रशुचि       अपवित्र       ५०         असुह       श्रशुभावह       दु:खजनक       १३५         असंस       श्रशोक       कृक्षविशेष       ४२१         असंख       श्रशोक       कृक्षविशेष       ४३१         असंख       श्रसंख       मिननेकं अयोग्य       १३०         असंख       अवरत, मयम-रहित       १८०         असंब       अवरत, मयम-रहित       १८०         श्रह       श्रयं अप्त       अहितकर्प       २३०         श्रह       श्रपि       स्वामी, मृखिया       १००         श्रह       श्रिप्त       श्रपि       स्वामी, मृखिया       १००         श्रह       श्रपि       श्रपि       अप्त       स्वामी, मृखिया       १००         श्रह       श्रपि <th>_</th> <th>ग्रशरीर</th> <th><b>शरीर-</b>रहित</th> <th>8 8</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _                 | ग्रशरीर                   | <b>शरीर-</b> रहित                 | 8 8            |
| श्रस्तिणी       श्रश्तिनी       नक्षत्र विशेष       ३६६         श्रसुह       श्रशुभ, श्रमुख       बुरा, दुःख       ३६         श्रसुह       श्रशुभव       अपवित्र       ८०         श्रसुहावह       श्रशुभवह       दुःखजनक       १३५         श्रसंस       श्रशोष       समस्त       १३५         श्रसंख       श्रशंख       वृक्षविशेष       ४२१         श्रसंख       श्रसंख्य       मंच्या-गहित       १३६         श्रसंजद       श्रसंख       श्रसंखत       अविरत,सयम-गहित       १८६         श्रह       श्रयं, श्रघ, श्रहन्, श्रघः       अव, पाप, दिन, नीचे       १९६         श्रह       श्रयं       श्रवं       प्रवं         श्रह       श्रवं       श्रवं       प्रवं         श्रह       श्रवं       श्रवं       प्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं       श्रवं         श्रवं <th></th> <th>श्रमात</th> <th>साता-रहित</th> <th>१०१</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | श्रमात                    | साता-रहित                         | १०१            |
| असुह       अशुभ, असुल       बुरा, दु:ख       ३६         असुह विह       अशुभि       अपवित्र       ५००         असेस       अशुभ       समस्त       १००         असोय       प्रशोक       वृक्षविशेष       १००         असंख       असंख       मह्या-रहित       १००         असंख       असंख       महया-रहित       १००         असंबद       असंख       भित्य       भित्य       १००         असंबद       असंबत       अविरत,सयम-रहित       १००         असंबद       असंबत       अविरत,सयम-रहित       १००         अहवा       अथवा       विकल्प       १००         अहित       अधिक,अधीत       अहितकर, व्यु, अधीर, पठित, विशेप       १००         अहिव       अधिकरण       अधार       १००         अहियरण       अधिकरण       आधार       १००         अहिसुल       अभिभृत       अभृत्यण-युक्त, आभृत्यण पहन कर       १००         अहिसुह       अभिभृत       संमृत       २००         अहियार       अधिकार       अधिपत्य       ३१२         अधिवार       अधिवार       अधिवार       ३१२         अधिवार       अधिवार       अधिवार       ३१२         अधिवार       अधिवार       अधिवार       अधिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>श्र</b> स्सिगी | श्रश्वनी                  | नक्षत्र विशेष                     | કે <b>દ</b> દ્ |
| असुद्द       अशुचि       अपवित्र       50         असुद्दावह       अशुभावह       दुःखजनक       १३४         असंस       अशोष       समस्त       १३४         असंग्र       प्रशोक       वृक्षविशेष       ४३१         असंख       असंख्ये       मंख्या-रहित       १३६         असंख       असंख्ये       मंत्रनेकं अयोग्य       १३६         असंजद       असंख्ये       भंतनेकं अयोग्य       १३६         असंजद       असंख्ये       भंतनेकं अयोग्य       १३६         असंजद       असंयत       अवस्त्रन,सयम-रहित       १८६         अहवा       अयवा       विकल्प       १८६         अहिय       अधिक, अधिक, अधीत,       अहितकर, बाबु, अधीर, पठित, विशेप       १८६         अहियरण       अधिकरण       आधार       १८६         अहियरण       अभिभृतित, अश्रीभृत्य       अभृत्यण-युक्त, आभृत्यण पहन कर       ३८५         अहिगुह       अभिभृत्व       संमृत्य       २३४         अहियार       अधिकार       अधिकार       अधिपत्य       ३१२         अहियार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       ३१२         अहियार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       अधिकार       अधिकार <t< th=""><th></th><th>श्रशुभ, श्रमुख</th><th>बुरा, दुःख</th><th>3.8</th></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | श्रशुभ, श्रमुख            | बुरा, दुःख                        | 3.8            |
| ग्रासंस्त       ग्राशेष       समस्त       १३५         ग्रासंप       ग्राशेष       समस्त       १३५         ग्रासंप       ग्राशेष       वृक्षविशेष       १३६         ग्रासंख       ग्रासंख्य       मंख्या-गहित       १३६         ग्रासंख       ग्रासंख्येय       गिननेकं अयोग्य       १३६         ग्रासंज्ञ       ग्रासंख्येय       अविरत, स्यम-गहित       १८६         ग्राह्म       ग्राह्म, ग्राह्म, ग्राहम, ग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | श्रशुचि                   | अपवित्र                           | দ্ণ            |
| श्रासेस       श्रशेष       समस्त       १         श्रसंख       श्रशंख       मृंख्या-रहित       १३६         श्रसंख       श्रसंख्य       मृंख्या-रहित       १३६         श्रसंखंडज्ञय       श्रसंख्येय       मृंव्या-रहित       १३६         श्रसंखंडज्ञय       श्रसंखंद       श्रसंखंत       अवरत, मयम-रहित       १८६         श्रह       श्रय, श्रघ, श्रहन्, श्रघः       अव, पाप, दिन, नीचे       १८६         श्रहच       श्रयवा       विकल्प       २३३         श्रहच       श्राहत, श्रधिक, श्रधीत, अहितकर, शशु, अधीर, पठित, विशेष       १८६         श्रहच       श्राहप       स्वामी, मृंखिया       १२०         श्राहयरण       श्राधिकरण       आधार       १६१         श्राहमुह       श्रामित्व,       संमुख       २३४         श्राहयार       श्राधिकार       आधिपत्य       ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                 | <del>ग्र</del> शुभावह     | दुःखजनक                           | १३५            |
| असंख       असंख्य       मंख्या-रहित       १३६         असंखेरजय       असंखेर       मिननेकं अयोग्य       १३६         असंजद       असंयत       अविरत, सयम-रहित       ३८६         इश्रह       अय, अघ, अहन्, अधः       अव, पाप, दिन, नीचे       ११०         अहवा       अथवा       विकल्प       २३३         अहिय       अहित, अधिक, अधीत, अहितकर, शत्रु, अधीर, पठित, विशेष       १००         अहिय       श्राधिप       स्वामी, मृिखया       १२००         अहियरण       आधिकरण       आधार       १६००         अहिमुस्ति       अभिगुल, अप्रिम्मृप्य       आभूपण-युक्त, आभूपण पहन कर       ३६९         अहिसार       अधिकार       आधिपत्य       ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | <b>श्र</b> शेष            | समस्त                             | 8              |
| असंखेज्जय       असंख्येय       गिननेक अयोग्य       १ ३००         असंजद       असंयत       अविरत, सयम-रहित       ३८०         अह       अय, अघ, अहन्, अघ: अब, पाप, दिन, नीचे       ११=         अहवा       अयवा       विकल्प       २००         अहिय       अहित, अधिक, अधीत, अहितकर, घयु, अधीर, पठित, विशेष       १००         अहिव       अधिप       स्वामी, मृिवया       १००         अहियरण       आधार       १००         अहिप्रण       आधार       १००         अहिमुस्त       अभिमृत्य, अधिमृत्य, अभूषण-युक्त, आभूषण पहन कर       ३००         अहिमुद्द       अभिमृत्य, समुत्य       समुत्य       २०००         अहिसार       अधिकार       आधिपत्य       ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ग्रसोय            | श्रशोक                    | वृक्षविशेष                        | ४३१            |
| असंजद         असंयत         अविरत,सयम-रहित         ३८६           श्रिष्ठ         अय, अघ, अहन्, अधः         अव, पाप, दिन, नीचे         ११०           अहवा         अथवा         विकल्प         २००           अहिय         अहित, अधिक,अधीत, अहितकर, शत्रु, अधीर, पठित, विशेष         १००           अहिय         अधिप         स्वामी, मृखिया         १००           अहियरण         आधार         १००           अहियरण         आधार         १००           अहिम्स्वय         अभिमृषित, *श्रिभमृप्य         आभूपण-युक्त, आभूपण पहन कर         २००           अहिमुह         अभिमृष्त,         संमुख         २००           अहियार         अधिकार         आधिपत्य         ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | श्रसंख            | त्रसंख्य                  |                                   | 363            |
| ंश्रह श्रय, श्रघ, श्रहन्, श्रघः अव. पाप, दिन, नीचे ११=  श्रहच श्रवा विकल्प २३३  श्राहच श्रवित, श्रविक, श्रघीत, अहितकर, बायु, अधीर, पठित, विशेष १६६  श्रिहच श्रिधिप स्वामी, मृिखया १२६  श्रिहचरण श्रिधिकरण आधार २६  श्रिहमृत्तिय श्रिमिमृषित, *श्रिमिभृष्य आभूषण-युक्त, आभूषण पहन कर ३६५  श्रिहमृह श्रिमिमृष्य, अधिकार आधिपत्य ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ग्रसंखेरजय        | श्रमंख्येय                | गिननेके अयोग्य                    | 369            |
| ग्रहवा         ग्रथवा         विकल्प         २००           ग्रहिय         ग्रहित, ग्रथिक, ग्रधीत,         अहितकर, शयु, अधीर, पठित, विशेष         १८०           ग्रहव         ग्रधिप         स्वामी, मृिवया         १००           ग्रहियरण         ग्रधिकरण         आधार         १८०           श्रहिभृतिय         ग्रभिभृति, *श्रिभभृत्य         आभृषण-युक्त, आभृषण पहन कर         १८५           ग्रहिमुह         ग्रभिमृत्व,         संमुख         २००४           ग्रहियार         श्रधिकार         आधिपत्य         ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ग्रसंजद           | <b>श्र</b> संयत           | अविरत,सयम-रहित                    | ३४६            |
| श्राहिय         श्राहित, ग्राधिक, ग्राधीत,         अहितकर, शत्रु, अधीर, पठित, विशेष         १६६           श्राहिय         श्राधिप         स्वामी, मृिखया         १२६           श्राहियरण         श्राधिकरण         आधार         १६६           श्राहिभृतिय         श्रामिभृषित, *श्रामिभृष्य         आभृषण-युक्त, आभृषण पहन कर         ३६५           श्राहिसुह         श्राधिकार         आधिपत्य         ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ्रश्रह            | श्रय, ग्रघ, ग्रहन्, ग्रधः | अव, पाप, दिन, नीचे                | ११=            |
| ऋदि       श्रिधिप       स्वामी, मृिवया       १२०         श्रिह्यरण       श्रिधिकरण       आधार       १६         *श्रिहभूसिय       श्रिमभूषित, *श्रिभभूष्य       आभूषण-युक्त, आभूषण पहन कर       ३६५         श्रिहमुद्द       श्रिभिमुत्व,       संमुख       २७४         श्रिहयार       श्रिधिकार       आधिपत्य       ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रहवा            | <b>ग्र</b> थवा            |                                   | و و ټ          |
| श्रिहियरण         श्रिधिकरण         बाधार         ४३           *श्रिहिभृसिय         श्रिभिभृषित, *श्रिभिभृष्य         आभूषण-युक्त, आभूषण पहन कर         ३६५           श्रिहिसुह         श्रिभिमृख,         संमुख         २७४           श्रिहियार         श्रिधिकार         आधिपत्य         ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | श्रहिय            | श्रहित, अधिक,अधीत,        | अहितकर, शत्रु, अधीर, पठित्र विशेष | १८८            |
| *श्रहिभृसिय श्रिभिभृषित, *श्रिभिभृष्य आभूषण-युक्त, आभृषण पहन कर ३६५ श्रिहिमुह श्रिभिमृख, संमुख २७४ श्रिहियार श्रिधिकार आधिपत्य ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | श्रहिच            | श्र्रिघिप                 | स्वामी, मृखिया                    | १२१            |
| <b>अहि.मुह</b> श्रिभिमुल, संमुख २७४<br><b>श्रिहियार</b> श्रिभिकार आधिपत्य ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ग्रहियरण          | ग्राधिकरण                 |                                   | र्व चू         |
| <b>श्रहियार श्र</b> धिकार आधिपत्य ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *ग्रहिभूसिय       |                           | आभूषण-युक्त, आभृषरण पहन कर        | ३६५            |
| <b>श्रहियार श्र</b> धिकार आधिपत्य ३१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ब्रहिमुह</b>   |                           | -                                 | च् ७ ४         |
| The second secon | <b>ग्र</b> हियार  | श्रिधिकार                 | आधिपत्य                           | ३१२            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ग्रहिलास</b>   | श्रमिलाप                  | इच्छा                             | ११२            |
| <b>अहि (सन्त</b> अभिषेत अभिषेत किया गया १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |                                   | 8              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                                   | 888            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           | *                                 | १७१            |
| श्रहोविहाय श्रधीविभाग नीचेका भाग ४६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रहोविहाय        | <b>श्र</b> घोविभाग        | नीचेका भाग                        | 620            |
| श्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 7                         | प्रा                              |                |
| <b>आइराण</b> ग्राकीर्ण व्याप्त ७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्र्याहराण        | द्याकीर्ग                 | व्याप्त                           | 192            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                                   | ٧, <i>6</i> ٧, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           | <u> </u>                          | १५             |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                           | •                                 | १८६            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                           |                                   | १७३            |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                           |                                   | ५१७            |
| श्रागम श्रागम शास्त्र ६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |                                   |                |
| <b>ग्रागर</b> श्राकर खानि ४१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                           |                                   |                |
| श्चागरसुद्धि श्चाकरशुद्धि खानिमें प्रतिमाकी शुद्धि ४८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                 | _                         |                                   |                |
| श्रामास श्राकाश गगन ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                 | <del>-</del>              | · ·                               |                |

| प्राकृत-शब्द-संप्रह    |                     |                                     | १७७         |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------|
| आणय                    | श्रानक              | वाद्यविशेष                          | ४१३         |
| आणा                    | श्राज्ञा            | उपदेश, निर्देश                      | 3,83        |
| श्रादणास               | श्रात्मनाश          | अपना विनाश, आत्मघात                 | ३१७         |
| श्रादा                 | श्रात्मा            | जीव                                 | १०५         |
| श्रादिज्ज              | ग्रादेय             | उपादेय, ग्रहण करने योग्य            | ३३२         |
| श्राभूसण               | <b>ऋाभ्</b> षण      | आभरण, गहना, जेवर                    | ४०२         |
| श्रामलय                | श्रामलक             | <b>औ</b> वला                        | 888         |
| श्रामोय                | श्रामोद             | हर्ष, सुगन्ध                        | २५७         |
| श्रायर्क्ख             | श्चात्मात्          | अंग-रक्षक                           | ४२६         |
| श्रायवत्त              | श्चातपत्र           | छत्र, आर्यावर्त्त                   | 398         |
| श्रायास                | श्राकाश, श्रायास    | नभ, परिश्रम                         | ४७२         |
| आयंबिल                 | ग्राचाम्ल           | तप-विशे <b>ष</b>                    | 3 % 8       |
| ग्रार <del>ि</del> ख्य | श्चारत्त्क          | कोटवाल                              | १०६         |
| <b>ग्रारोव</b> ग्      | त्र्यारोपण          | ऊपर चढ़ाना                          | 308         |
| #त्रालोइऊग्            | <b>न्न्रा</b> लोच्य | आलोचना करके                         | २७२         |
| श्रावत्त               | श्रावर्त .          | चकाकार भ्रमण, भेवर                  | Ęo          |
| ग्रावस्सय              | <b>श्चा</b> वर यक   | नित्य कर्तव्य                       | 80          |
| ग्रासय                 | श्राशय              | अभिप्राय, निकट, आश्रय, सहारा, आलंबन | 4,83        |
| ग्रासव                 | श्रासव, श्रास्तव    | मद्य, कर्मी का आना                  | 80          |
| त्रासा                 | श्राशा              | उम्मेद, दिशा                        | ४२७         |
| ग्रासाढ                | श्चाषाढ्            | मास-विशेष                           | ३५३         |
| श्रासामुह              | श्राशामुख           | <b>दिशामु</b> ख                     | २५७         |
| 3                      | ् ऋाभिस्य           | आश्रय पाकर                          | २्घ         |
| C                      | श्चाश्चिक           | প্ৰহৰ-হিাধান                        |             |
| *ग्रासिय               | ्रे ऋाशित           | खिनाया हुआ                          |             |
|                        | श्रासित             | बैठा हुआँ                           |             |
| त्रासज                 | श्रासज्य,           | सजकर                                | ५४२         |
| <b>#</b> त्रासिज       | श्रासाद्य           | आश्रय पा करके                       | • `         |
| श्राहार                | त्र्याहार           | भोजन                                | ६=          |
| NIQ! C                 | ( श्राभरण           | भूषण                                | 386         |
| <b>श्राह</b> रग्       | त्र्या + हरण        | चोरी करना बुलाना                    | • -         |
| त्राहरणगिह             | श्राभरण-गृह         | श्रृगार-सदन                         | ४०२         |
| त्राहरि <b>ऊण</b>      | ग्राहार्य           | आहार ग्रहण कर                       | १३६         |
| Metroral               | 211(1.1             | <b>E</b>                            | • • •       |
|                        |                     |                                     |             |
| इक्स्बु                | <b>इस</b>           | <b>ई</b> ख                          | 848         |
| ्रे <b>इ</b> च्चाइ     | इत्यादि             | प्रभृति, वगैरह                      | χo          |
| <b>इ</b> ड्ड           | इष्ट                | अभिलपित                             | ६२          |
| इरिंहह                 | इदानीम्             | इस समय, अब                          | २४४         |
| इत्थि                  | स्त्री              | नारी                                | 23          |
| इत्थिकहा               | स्त्रीकथा           | स्त्रियोंकी कथा                     | 939         |
| इत्थिवेय               | स्त्रीवेद           | स्त्रीलिंग                          | ३२ <b>१</b> |
|                        |                     |                                     |             |

| ₹ | 92 |
|---|----|
|   | ~~ |

### वसुनन्दि-श्रावकाचार

| इत्थिसेवा                | स्त्री-सेवा                     | स्त्री-सेवन                                             | २ <b>१</b> २          |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| इंद                      | <b>्र इन्द्र</b>                | ्र देवोंका स्वामी                                       |                       |
| 44                       | ् इन्द्र <b>क</b>               | स्वर्ग वा नरकका मध्यवर्ती विमान                         | १७१                   |
| इंद्भूइ                  | <b>इन्द्रभू</b> ति              | गौतम् गणधर                                              | 3                     |
| इंदिय                    | इन्द्रि य                       | जाननेका द्वार                                           | ĘĘ                    |
| इयर                      | इतर                             | दूसरा                                                   | 3.8.                  |
|                          |                                 | \$                                                      |                       |
| ईसत्त                    | <b>ई</b> शत्व                   | दूसरेपर प्रभाव डालनेवाली ऋद्धि विशेष                    | प्र१३                 |
| ईसरिय                    | ऐश्वर्य                         | ·                                                       | 488                   |
|                          | •                               | <b>उ</b>                                                |                       |
|                          |                                 |                                                         |                       |
| उक्सरण                   | उत्कर्त्तन<br>                  | काटना                                                   | १८०                   |
| <b>उक्कर्स</b>           | <b>उ</b> त्कर्ष                 | उत्तम, गर्व                                             | १७३                   |
| उकिट्ट<br>               | उत्कृष्ट                        | उत्तम, श्रेष्ठ                                          | ०५८                   |
| उग्ग                     | उप्र                            | तीव, तेज, प्रवल                                         | <b>४३</b> द           |
| उचरा                     | उच्चत्व                         | ऊँवापना<br>                                             | 3 X C                 |
| उच्चहाण                  | उ <b>च</b> स्थान                | ऊँचा आसन                                                | 229                   |
| #उद्याहऊग्।              | उत्यापियत्वा                    | ऊँचा उठाकर<br>सन्दर्भका सम्बद्धाः (दे ) विशेष सम्बद्धाः | ३३ <i>६</i><br>४१६    |
| उचार                     | उचार<br>२===                    | मल, उच्चारण, उच्चार(दे०)निर्मल,स्वच्छ                   | 85.8<br>25.6          |
| *उच्चारिऊण्              | 3 <b>च</b> ार्य<br><b>उ</b> चित | उच्चारण कर                                              | ४५४<br>४५४            |
| उचिय                     |                                 | योग्य, अनुस्प                                           |                       |
| उच्छाह                   | <b>उ</b> त्साह                  | उत्कंठा, उत्सुकता, पराक्रम, सामर्थ्य<br>जन्म            | ४१५<br>इस             |
| उच्छिट्ठ<br>———          | <b>उ</b> च्छिष्ट                | जूठा                                                    | ५१=                   |
| <b>ভ</b> জস্ম            | उद्यत                           | उचुन्त, प्रयत्नशील<br>उद्योग, प्रयत्न                   | र्डू<br>२६३           |
| उज्जम                    | <b>उ</b> द्यम                   | निर्मल, स्व <del>न्</del> छ                             | २ २ २<br>३ <b>३ २</b> |
| उज्जल                    | उज्वल                           | व्यवका समाप्ति-कार्य                                    | २२२<br>३५⊏            |
| उज्जवस्                  | उद्यपन, उद्यापन                 | उपवन, बगीचा                                             | १२६<br>१२६            |
| उन्जा <b>ण</b><br>उज्जोय | उद्यान<br>उद्योत, उद्योग        | प्रकाश, उद्यम                                           | २८५<br>२४६            |
|                          | उत्थान<br>उत्थान                | कॅचा करना                                               | प्रव                  |
| उद्दर्ग                  | उत्थाय<br>उत्थाय                | उठाकर                                                   | २८७                   |
| <b>*</b> उद्दित्ता       | ज्ञान<br>ज्ञान                  | <b>अ</b> पर                                             | १६७                   |
| उड्ड<br>उड्डलोय          | अर्घ्वलोक<br>अर्घ्वलोक          | उपरितन भुवन, ऊपरका लोक                                  | ४६१                   |
| उहुगमग्।<br>-            | <b>अ</b> र्धनमन                 | कपर जाना                                                | प्रवृद                |
| उ <b>रावण्या</b>         | अन्यसम्<br>अन्यंचाशत्           | उनंचास                                                  | 3 & 2                 |
| उसह                      | उपम्<br>उपम्                    | गर्म                                                    | १६२                   |
| उत्त <u>्</u>            | 3 <b>%</b>                      | कहा हुआ                                                 | 356                   |
| उत्तन                    | ਤ <b>ਰ</b> ਸ                    | मंतप्त<br>- मंतप्त                                      | २६०                   |
| उत्तमंग                  | उत्तमांग<br>उत्तमांग            | बिर, श्रेष्ठ अंग                                        | ४६३                   |
| उत्तुंग                  | उत्तु <sup>ं</sup> ग            | ऊँचा, उन्नत                                             | २५६                   |
| उत् <i>प</i> ा<br>उदयागय | उदयागत<br>-                     | उदयमें आया हुआ                                          | 200                   |
| ∨र्यागम                  | चन वागस्य<br>चन वागस्य          | A 2 1 1 21 21 8 211                                     | 1 - 4                 |

|                     | मा <del>कुत</del>                       | -शब्द-संग्रह                                           | १७          |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| उद्दिट्ट            | उद्दिष्ट                                | संकल्पित, कथित                                         | ì           |
| उद्दिट्टपिंडविरम्र  | उद्दिष्टपिंडविरत                        | संकल्पित भोजनका त्यागी                                 | ३१३         |
| उंदुर               | उन्दुर                                  | मूषक, चूहा                                             | 3 2 2       |
| उप्पर्ण             | उत्पन्न                                 | <b>उद्भू</b> त                                         | १४३         |
| उप्पत्ति            | उत्पत्ति                                | प्रादुभीव                                              | ४५          |
| उपल                 | उत्पल                                   | कमल                                                    | ४३          |
| <b>*</b> उपज्जिऊग्  | उत्पद्य                                 | उत्पन्न होकर                                           | १६३         |
| उपह                 | उत्पथ                                   | उन्मार्ग, कुमार्ग                                      | १०३         |
| #उप्पाइऊण           | उत्पाद्य                                | उत्पन्न होकर                                           | २६          |
| <b>उ</b> ब्भिग्ग्   | उद्भिन                                  | अंकुरित, खड़ा हुआ                                      | 889         |
| <b>*उ</b> ब्भिय     | ऊष्वित, ऊर्घ्वांकृत                     | ऊँचा किया हुआ                                          | ४१६         |
| <b>#उल्लोविऊ</b> ग् | उल्लोकयित्वा                            | चँदोवा तानकर                                           | 38          |
| उवग्रोग             | उपयोग                                   | चैतन्य, परिणाम                                         | २५          |
| <b>उवकरण</b>        | उपकरण्                                  | पूजाके वर्तन, साधन, सामग्री                            | ३२१         |
| उवगृहरा             | उपगूहन                                  | प्रच्छन्न, रक्षण, सम्य <del>क</del> ्त्वका पांचवां अंग | ४०          |
| उवयरण               | उपकरण्                                  | सामग्री                                                | 303         |
| उवयार               | ∫ उपकार                                 | भलाई, परोपकार                                          | 3           |
| <b>७</b> ववार       | े उपचार                                 | पूजा, आदर, गौण                                         | ३२,         |
| <b>उवयारिय</b>      | ऋौपचारिक                                | उपचारसे संबंध रखनेवाला                                 | ३२!         |
| उवलंभ               | डपलम्भ, उपालंभ                          | प्राप्ति, उपालंभ, उलाहना                               | 20          |
| <b>उवरि</b>         | <b>उपरि</b>                             | ऊपर                                                    | 38          |
| <b>उवरो</b> ह       | उपरोध                                   | आग्रह, अड़चन                                           | ११६         |
| उवहि                | उद्धिः; उपधि                            | समुद्र, परिग्रह; उपाधि, माया                           | 3 8         |
| उववाय               | उपपाद                                   | देव या नारिकयोंका जन्म                                 | <b>१</b> ३% |
| <b>उववादगिह</b>     | उपपादग्रह                               | प्रमूति-भवन                                            | 38          |
| <b>उववंद</b>        | उपपेत                                   | युक्त, सहित                                            | ३८४         |
| <b>उ</b> ववास       | उपवास                                   | भोजनका त्याग                                           | २८          |
| <b>उ</b> वेद        | उपेत                                    | संयुक्त                                                | 360         |
| उव्वट्टग्           | उद्वर्तन                                | उबटन, शरीरके मैलको दूर करनेवाला द्रव्य                 | २६५         |
| उवत्तण              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | उदर्तन करना, क्षीण करना                                | 3 7 8       |
| <b>उ</b> व्वद्विय   | उद्गर्तित                               | किसी गतिसे बाहर निकलना                                 | ५०६         |
| उञ्बह्त             | <b>उद्र</b> हन्त                        | धारण करना                                              | દક          |
| उ <b>वसम</b>        | उपशम                                    | कषायका अभाव                                            | 939         |
| उवसोहिय             | उपशोभित,                                | सुशोभित                                                | ₹8,4        |
| <b>उसि</b> ग्।      | उप्ग                                    | गर्म                                                   | १३=         |
| <b>इस्सिय</b>       | उछ्रित, उत्सृत                          | ऊँचा किया हुआ                                          | Xox         |
| उवहारह              | उपहाराट्य                               | उपहारसे युक्त                                          | 388         |
| उ <b>वा</b> य       | उपाय                                    | साधन                                                   | 88.8        |
| उवासय <b>ः</b> भयग् | उपासकाध्ययन                             | श्रावकाचार                                             | २१३         |
| <b>3∓बर</b>         | उदुम्बर                                 | ग्लरका फल या वृक्ष                                     | ४०          |
|                     | •                                       | <b>32</b>                                              | .,          |
| प्रसर               | <b>अष</b> र                             | अ<br>क्षारभूमि, जिसमें अन्न उपज न हो                   | २४२         |

## बसुनन्दि-श्रावकाचार

#### Œ

| पइंदिय               | एकेन्द्रिय           | एक स्पर्शन-इन्द्रियवाला जीव              | २०१              |
|----------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------|
| पक्षेक               | एकैक                 | एक-एक                                    | 38%              |
| प्रा                 | एक                   | एक                                       | ₹१.              |
| पगचक्रण्यर           | एकचक्रनगर            | इस नामका नगरविशेष                        | १२७              |
| एगिदिय               | एकेन्द्रिय           | एक इन्द्रियवाला                          | 338              |
| ‡परिहं               | इदानीम्              | अब                                       | २३२              |
| <b>‡</b> पत्तिय      | एतावान्              | इतना                                     | १७६              |
| <b>पं</b> त्तियमेत्त | एतावन्मात्र          | इतना ही                                  | ४४४              |
| ‡एस्रो               | <b>इ</b> तः          | इससे, इस कारण                            | २०६              |
| एय                   | <b>哎</b> 嘛           | एक                                       | २४               |
| <b>पयखित्त</b>       | एकदोत्र              | एक अखंड स्थान                            | २४               |
| <b>द</b> यड्ढाग्     | एकस्थान              | वतिवशेष                                  | = ४१             |
| पयभत्त               | एकभक्त               | तपविशेष                                  | २६२              |
| एयभिक्ख              | एक-भिन्ना            | एक बार गोचरी                             | 308              |
| प्यारस               | ए कादश               | ग्यारह                                   | પ્               |
| प्रयारसी             | एकादशी               | तिथिविद्योप                              | 325              |
| एयंतर                | एकान्तर              | एक दिनके अन्तरसे                         | २७६              |
| परावण                | ऐरावत                | इन्द्रका हस्ती                           | 8 € =            |
| +-6-                 | ( ईंटश               | ऐसा,                                     | ५६               |
| ‡परिस                | र् एतादृश            | इस प्रकारका                              | 743              |
| पसगा                 | एपणा                 | अन्वेषण, निर्दोप आहारकी खोज              | 258              |
| <b>पसणसुद्धी</b>     | एपणासुद्धि           | भोजनकी शुद्धि                            | २,६४             |
|                      |                      | श्रो                                     |                  |
| श्रोसह               | श्रीपध               | दवा                                      | হহ্              |
| श्रासहियरिद्धी       | <b>श्रौ</b> पधर्द्धि | औषध-सिद्धिवानी ऋद्धिविशेष                | หูงุธ            |
| श्रोह<br>श्रोह       | श्रोव                | समूह                                     | 3 <del>2</del> 2 |
| <b>ऋोहि</b> गाय      | <b>श्र</b> वधिज्ञान  | रूपी पदार्थको जाननेवाला अतीन्द्रिय ज्ञान | 7.08             |
| MIG 414              | 200000               | CHAIR SINGACH SIMILARS                   |                  |
|                      |                      | <b>ઝં</b>                                |                  |
| श्रंगए।              | त्रङ्गण              | आंगन, चौक                                | ও १              |
| श्रंजन               | श्रञ्जन              | क्रजल                                    | ३७३              |
| <b>ऋं</b> जलि        | श्रञ्जलि             | हाथका संपुट                              | ३६८              |
| अंडय                 | <b>श्र</b> ंडक       | अंडकोश                                   | द्ध १            |
| श्रंतराय             | <b>श्र</b> न्तराय    | विघ्न, रुकावट डालनेवाला कार्य            | ४२५              |
| श्रंतोमुहुत्त        | श्चन्तर्मुहूर्त्त    | मृहूर्त्तके भीतरका समय                   | ४६६              |
| श्रधयार              | श्चनवनार             | अंधेरा                                   | '४३७             |
| अंबर                 | श्चाम्बर             | आकाश, वस्त्र                             | २०               |
| <b>ग्रंबु</b> रासि   | श्चम्बुराशि          | समुद्र                                   | १४४              |
| श्रंबुरुह            | <b>ग्रम्यु</b> ६ ह   | कमल                                      | ४७२              |
|                      |                      |                                          |                  |

|                 | भा                  | <b>छत-श</b> न्द-संग्रह                    | \$ |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------------|----|
|                 | •                   | क                                         |    |
| ‡कइया           | कदाचित्             | किसी समय                                  | 1  |
| ∫ककस            | कर्मश               | कठोर, परुष, निष्ठुर                       | ;  |
| े कक्कड         | વૃષ્ય રા            | कंकर-पत्थर, कड़ा कठिन                     | :  |
| कचगार           | कचनार               | वृक्षविशेष                                | `  |
| कञ्चोल          | कच्चोलक             | पात्रविशेष, प्याला                        | 1  |
| कज              | कार्य               | प्रयोजन, कर्त्तव्य, उद्देश्य, काम         | ,  |
| करण             | कगा                 | लेश, ओदन, दाना                            | 7  |
| कणय             | कनक                 | स्वर्ण, विल्ववृक्ष घतूरेका वृक्ष          | -  |
| क्रिगयार        | क <b>र्ग्धिका</b> र | ्कनेरका वृक्ष                             |    |
| ) कणिसायार      |                     | र् कनेरका फूल                             |    |
| कणवीर           | कर्णवीर             | कनेरका वृक्ष                              | `  |
| <b>क</b> णिसाय  | -1-                 |                                           | `  |
| <b>किण्</b> णया | कर्गिका             | कमलका बीजकोश, मध्य भाग                    | `  |
| ( कत्ता         | 2                   |                                           |    |
| <b>कत्तार</b>   | कर्त्ता             | करनेवाला                                  |    |
| कत्तिय          | कात्तिक             | कातिकका महीना                             | :  |
| कत्तरि          | कर्त्त री           | कैची                                      | 3  |
|                 | <b>क</b> ल्प        | य्गविशेष                                  |    |
| कप्प            | ( कल्प्य            | देवोंका स्थान                             |    |
| कष्पद्धम        | कल्पद्रम            | कल्पवृक्ष                                 | ;  |
| कप्पविमास       | कल्पविमान           | स्वर्गविमान                               |    |
| (क <b>्षु</b> र |                     |                                           |    |
| (कण्यूर         | कर्ण्र              | कपृर, सुगन्धित द्रव्यविशे <b>ष</b>        |    |
| कम्म            | कर्म                | जीवके द्वारा किया जानेवाला कार्य          |    |
| कय              | कृत                 | किया हुआ, कच, केश                         |    |
| ‡कया            | कटा                 | कभी                                       |    |
| क्यंव<br>कयंव   | कदम्ब               | नुस निशेष<br>नुस निशेष                    |    |
| कर              | कर                  | किरण , हस्त                               |    |
| करकच            | ऋकच                 | गस्त्रविशेष, करोंत                        |    |
| करड             | करट                 | वाघ-विशेष, काक, व्याघ्य, कबरा, चितकबरा    |    |
|                 | (करगा               | इन्द्रिय, आसन                             |    |
| करण             | परिखाम              | करणविशेष                                  | į  |
| कल              | कल, कला             | शब्द, मनोहर, कर्दम, धान्य-विशेष           |    |
| फलत्त           | कलत्र               | स्त्री                                    |    |
| कलम             | कलम                 | उत्तम घान्य, चोर                          | `  |
| कलमभत्त         | कलमभक्त             | चाँवल, भात                                | ì  |
| कलयल<br>कलयल    | कलकल                | ताम् लोहा आदिका रस                        | •  |
| नालयल<br>कलंब   | कदम्ब               | तानू लाहा जारिका <b>रस</b><br>वृक्ष विशेष | 1  |
|                 |                     | •                                         |    |
| कलस             | कलश                 | घड़ा                                      |    |
| कलाव            | कलाप                | समूह, जत्था, तूणीर, कंठका आमूषण           | `  |
| कल्लारा         | कल्याग्             | सुख, मंगल                                 | 3  |

| कवाड                | कपाट                   | कपाट, एक समुद्धात विशेष         | ४३१          |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|
| कवित्थ              | कपित्थ                 | कैथ, एक फल                      | 880          |
| कसाय                | कषाय                   | कोघादि परिणाम                   | 3.5          |
| <b>ंकहं</b>         | कथं                    | कैसे, किसी प्रकार               | १७८          |
| कहा                 | कथा                    | कहानी, चरित्र                   | २≒४          |
| काउरिस              | कापुरिस                | कायर पुरुष                      | 30€          |
| काउस्सग्ग           | कायोत्सर्ग             | शरीरसे ममत्वका त्याग करना       | 468          |
| *काऊग               | <b>कृत्वा</b>          | करके                            | 5,82         |
| कामरुवित्त          | कामरूपित्व             | इच्छानुसार रूप-परिवर्तनकी ऋद्धि | ५१३          |
| काय                 | काय                    | शरीर                            | 30           |
| कायकिलेस            | कायक्लेश               | शरीरको कष्ट देनेवाला तग         | 398          |
| कायव्य              | कर्त्तं∘य              | करने योग्य कार्य                | १४           |
| कारावग              | कारापक                 | करानेवाला                       | ३८६          |
| कारिद               | कारित                  | कराया हुआ                       | 30           |
| कारुय               | कारक                   | ज्ञिल्पी, <b>कारीगर</b>         | 55           |
| काल                 | काल                    | समय. मरण                        | ২ ৬          |
| कालायरु             | कालागुरु               | चन्दन विशेष                     | 258          |
| काहल                | काहल                   | वाद्य विशेष, महाढक्का           | 888.         |
| किकवाय              | <del>कृत्क</del> वाक   | कुक्कुट, मुर्गा                 | १६६          |
| क्षकिचा             | कृत्वा                 | करके                            | च द <i>४</i> |
| किट्टिम             | कृत्रिम                | बनाया हुआ                       | 365          |
| कित्तण              | कीर्त्त <sup>°</sup> न | स्तुति करना                     | ४५३          |
| किमि                | <del>र</del> ुमि       | क्षुद्र कीट                     | <b>4</b> X   |
| किमिकुल             | कृमिकुल                | कीट-समूह्                       | १६६          |
| { किरिय<br>े किरिया | क्रिया                 | व्यापार, प्रयन्त                | २४, ३२       |
| किरियकम्म           | कि याकर्म              | वास्त्रोवत अनुष्ठान विधान       | २्⊏३         |
| किराय               | किरात                  | भील                             | 55           |
| किलिस्समाग्         | क्रिश्यमान             | क्लेश युक्त होता हुआ            | 202          |
| किलेस               | कंश                    | दुःख, पीड़ा                     | 236          |
| किव्विस             | किल्विप                | पाप, नीच देव                    | 888          |
| कीड                 | र्काट                  | जंतु, कीड़ा                     | ३१५          |
| *कुत्थ              | कुत्र                  | कहा, किस स्थानमे                | ६८           |
| कुभोयभूमि           | कुमोगभूमि              | कुत्सित भोगभूमि                 | ३६१          |
| <b>कुमुय</b>        | कुमुद                  | चन्द्र-विकाशी कमल               | ४४०          |
| कुपत्त              | कुपात्र                | खोटा पात्र                      | २२३          |
| कुल                 | कुल वंश                | जाति, यूथ                       | १५           |
| कुलिंग              | कुलिंग                 | मिथ्यामती                       | ३८४          |
| कुघलय               | कुवलय                  | कमल कु 🛨 वलय भूमंडल             | ४२६          |
| कुविश्र             | <b>कु</b> पित          | कोघित                           | ७४           |
| †कुव्वंत            | कृजन्त                 | गूलता हुआ                       | १८८          |
| कुसुम               | कुसुम                  | पुष्प                           | २२६          |

|                 | প্রকৃ             | त-शब्द-संप्रह                     | १८३ |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-----|
| कुसुमदाम        | कुसुमदाम          | पुष्पमाला                         | २६५ |
| कुसुँमाउह       | <b>कुसु</b> मायुध | -<br>कामदेव                       | ४५५ |
| कुसेसय          | कुशेशय            | कमल,                              | ४५४ |
| कूट             | कृट               | पर्वतका मध्यभाग, नकली, माया, छल   | २१६ |
| *ET             | <b>र्क्</b> र     | भात, ओदन                          | १८६ |
| कूर             | ( क्रूर           | निर्दय हिंसक                      | ०७१ |
| केवल            | केवल              | असहाय, अकेला                      | २३० |
| केवलणाण         | केवल ज्ञान        | क्षायिक ज्ञान                     | ४३८ |
| केस             | केश               | बाल, क्लेश                        | ٤٤  |
| कोवीग           | कीपीन             | लंगोटी                            | 308 |
| कीह             | क्रोध             | रोष                               | ६०  |
| कोहंध           | क्रोधान्ध         | क्रोधसे अन्धा                     | ६०  |
| कंचण            | कांचन             | मुवर्गा                           | २१३ |
| कंत             | कान्त             | सुन्दर, अभिलषित                   | 358 |
| कंतार           | कान्तार           | अरण्य, जंगल                       | ও=  |
| कंद             | कन्द              | जमीकन्द, मूल, जड़, स्कन्द कातिकेय | २९४ |
| कंदंत           | क्रंद <b>न्त</b>  | चिल्लाता हुआ                      | १५७ |
| कंदुत्थ         | (देशी)            | नीलक्मल                           | ४७४ |
| कंदण्य          | कन्दर्भ           | कामदेव, अनंग                      | 888 |
| कंदर            | कंदरा             | गुफा, विवर                        | १५१ |
| कंस             | कांस्य            | काँसा, कांसेका पात्र              | ४३५ |
| कंसताल          | कांस्यताल         | झालर, बाद्य विशेष                 | 885 |
| किकिंगि         | किकियी            | शुद्रघंटिका                       | 33€ |
| ्रिकिचि         | कि <b>ञ्चि</b> त् | मुख, अल्प                         | 808 |
| किकराय          | <b>किंक</b> रात   | अशोकवृक्ष                         | 835 |
| ्रिकिपि         | किमपि             | क्छ भी                            | ७६  |
| कुंचण           | कुञ्चन            | सिकोडना                           | २३३ |
| कुंत            | कुन्त             | शस्त्र विशेष, भाला                | १४८ |
| कुंथुंभरि       | कुस्तुम्भरी       | घणिया                             | RRX |
| क्खय            | चय                | विनाश                             | २६६ |
|                 |                   | ख                                 |     |
| खग्ग            | खङ्ग              | तलवार                             | ७४  |
| खचिय            | खचित              | जटित                              | ४२४ |
| † (खज्जंत       |                   | खाया गया                          | १८२ |
| र खज्जमाण्      | स्त्राद्यमान      | खाया जाता हुआ                     | १८० |
| खज्जूर          | खर्जूर            | खजूर,                             | ४४० |
| खग              | क्षण              | सबसे छोटा काल                     | ३७६ |
| खणखर्मा         | क्षग्चिय          | क्षगा-विनश्वर                     | २६  |
| खमग्            | च्चमग्            | उपवास, श्रमण, साधु                | ३५४ |
| खमा             | च्मा              | क्षान्ति, पृथ्वी                  | २२३ |
| <b>*खमिऊ</b> ण् | चनवा, सान्त्वा    | क्षमा करके                        | ४४८ |

# वसुनन्दि-श्रावकाचार

| खयर                   | ग्वचर             | विद्याधर पक्षी                     | १३१          |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|
| खर                    | खर                | रासभ, कठोर                         | १०७          |
| खल                    | खल                | <b>खलिहान, दुर्जन</b>              | 308          |
| †खलंत                 | स्वलन्त           | गिरता हुआ                          | ড ३          |
| खबग                   | द्मपग्            | क्षय करना                          | ५१⊏          |
| खवय                   | च्चपक             | क्षय करनेवाला                      | प्र१७        |
| खविय                  | चित               | नप्ट किया हुआ                      | ሂደሂ          |
| खाइय                  | खाद्य             | खानेयोग्य                          | २३४          |
| खाइयसिंद्श            | क्षायिक सद्दष्टि  | क्षायिक सम्यग्दृष्टि               | ४१२          |
| खार                   | चार               | खारा                               | 865          |
| खित्त                 | चेत्र             | खेत                                | 260          |
| खिदि                  | क्षिति            | पृथिवी                             | १२           |
| खिल्लविल्ल <b>जोय</b> | (देशी)            | आकस्मिक योग                        | १७६          |
| #खिवित्ता             | दिप्स्वा          | क्षेपण कर                          | 386          |
| खी <b>ग्</b> कसाय     | चीग्कपाय          | बारहवां गुणस्थान                   | N z S        |
| खीर                   | चीर               | द्ध                                | ≥ <b>%</b> ≥ |
| खीरजलहि               | <b>ची</b> रजलिथ   | क्षीरसागर                          | 625          |
| <b>खीरुव</b> हि       | चीरोटधि           | क्षीरसमुद्र                        | 834          |
| खीरोद                 | क्षीगेट           | <b>भीरोद</b> धि                    | 863          |
| खुहिय                 | <b>चु</b> भित     | क्षुव्ध                            | 888          |
| खेश्र                 | खेद               | रज, शोक                            | ㄷ            |
| खेत्त                 | <b>च</b> ्तेत्र   | <b>यं</b> त                        | 240          |
| †खेलंत                | क्रीडन्त          | खेलता हुआ                          | €, 0         |
| खोम                   | चौम               | रेशमी वस्त्र                       | २ ४ ६        |
| खंति                  | चान्ति            | क्षमा                              | ४ ४३         |
| खंघ                   | स्कन्थं,          | कघा, परमाणुओका समुदाय              | 838          |
|                       | ;                 | π                                  |              |
| गङ्                   | गति,              | ज्ञान, गमन, जन्मान्तर प्राप्ति     | ಕಿ ಕಳ        |
| †गज्जंत               | गर्जन्त.          | गर्जना करता हुआ.                   | 34           |
| <b>गज्जमा</b> ल       | गर्जमान,          | गरजता हुआ,                         | 622          |
| गन्भ                  | गर्भ              | उदर, उत्पत्तिस्थान                 | 258          |
| गब्भावयार             | गर्भावतार         | गर्भ-कल्याणक                       | ४५३          |
| गमण                   | गम्न              | गिन,                               | 268          |
| <b>*गमि</b> ऊण        | गमित्वा           | जाकर.                              | がれれ          |
| गयग                   | गगन               | आकाश                               | 5 ও          |
| ् गरहा                | गर्हो             | निन्दा करना,                       | 38           |
| ्रे गरिहा             |                   |                                    |              |
| <b>श्गहि</b> ऊण्      | ग्रहीत्वा<br>———— | लेकर                               | > দ্ব        |
| गहिय                  | ग्रहीत<br>        | ग्रहण किया हुआ, स्वीकृत, पकड़ा हुआ | ড় <b>৫</b>  |
| गाम                   | ग्राम             | छोटा गाँव, समूह                    | २११          |
| गिद्ध                 | गृह               | गीघ पक्षी                          | १६६          |

|                   | प्राष्ट्रत-शब्द्-संप्रह |                                |              |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|
| तिर, गिरा         | गिर्                    | वाणी, भाषा,                    | ગ્૬          |
| गिह               | गृह                     | धर                             | ३०५          |
| गि <b>ह</b> ुम    | गृहदुम                  | गृहदाता कल्पवृक्ष              | २५४          |
| गिहारंभ           | गृहारम्भ                | घरके आरम्भ                     | ३९६          |
| गुण               | गुण                     | गुण, स्वभाव                    | १५           |
| गुगाणिगाय         | गुणान्वित               | गुणसे युक्त                    | २६३          |
| गुग्व्य           | गुग्वत                  | इस नामका श्रावकत्रत            | २०७          |
| गुरु              | गुरु                    | भारी, शिक्षा-दीक्षादाता आचार्य | ६२           |
|                   | गुलगुलाय                | गुलगुल शब्द करना               | ४१२          |
| गुलुगुलु<br>गेय   | गेय                     | गाने योग्य                     | ४१३          |
| गेविज्ज           | ग्रै वेय, ग्रं वेयक     | इस नामका अहमिन्द्र पटल         | <i>६</i> ६१  |
| गो                | मो, मौ                  | गाय, रश्मि, वाणी,              | 89           |
| गोग्              | गौग्                    | अप्रघान, साक्षी गुण निप्पन्न,  | च् ३         |
| गोय               | गोत्त                   | गोत्र, नाम, पर्वत              | प्र२६        |
| गोयर              | गोचर                    | विषय, गायोंके चरनेके भूमि      | ४२६          |
| ‡गंत्ए            | गत्वा                   | जाकर                           | 328          |
| गंथ               | ब्रन्थ                  | शास्त्र, परिग्रह               | २०६          |
|                   |                         | घ                              |              |
| #घडाविऊग्         | वटाप्य बटयित्वा         | बनाकर, बनवाकर                  | SXX          |
| घग्               | धन                      | मेघ, सघन                       | च् प्रव      |
| घर                | गृह                     | घर                             | <b>२</b> द ६ |
| घिट्ट             | भृष्ट                   | संघर्ष करना,                   | `४२८         |
| #घित्त्ग्।        | गृहीत्वा                | लेकर                           | ७४           |
|                   | घृर्गन                  | घूमता हुआ                      | <b>`४१</b> २ |
| †घुम्मंत<br>घोर   | घोर                     | भयानक                          | \$3          |
| घंटा              | वर्ग                    | शब्द करनेवाला कांस्य वाद्य     | .868         |
|                   |                         | च                              |              |
|                   | (त्यक्त्वा              | छोड़कर                         | २२६          |
| <b>* चर्</b> ऊए   | ( च्युत्वा              | चयकर                           | २६८          |
| चउद्वय            | चतुष्ट्य                | चारका सम्ह                     | ११           |
| चउत्थ             | चतुर्थ                  | चौथा                           | メギス          |
| चउत्थग्हवण        | चतुर्थ स्नपन            | चौथा स्नान                     | ४२३          |
| चउत्थी            | चतुर्थी                 | चौथी तिथि                      | ३६६          |
| ् चउइस<br>े चउद्ह | चतुर्दश                 | चौदह                           | २३०, १२०     |
| चडर               | चतुर्                   | चार                            | ρķ           |
| चडरिंदिय          | चतुरिन्द्रिय            | नार इन्द्रियवाला जीव           | 38           |
| चउव्विह           | चतुर्विध                | चार प्रकार                     | 8.8          |
| चउसहि             | <b>च</b> तुःपष्ठि       | चौसठ                           | २६३          |
| चक                | चक                      | पहिं्या, पक्षिविशेष            | १६७          |
| चक्रवट्टि         | चऋवर्ती                 | सम्प्राट्                      | ३२६          |

| <b>चक्कविट्</b> टल   | चक्रवर्तित्व   | चक्रवत्तिपना                        | ३६२    |
|----------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| चक्कहर               | चक्रधर         | चकी, चकका धारक                      | 308    |
| <b>#</b> चडाविऊग     | चटापयित्वा     | चढ़ाकर                              | १०७    |
| ‡चदुधा               | चतुर्घा        | चार प्रकार                          | १६     |
| चम                   | चर्म           | चमड़ा                               | २३०    |
| चमर                  | चामर           | चॅंवर                               | 800    |
| चय                   | चय             | समूह, शरीर                          | 6३०    |
| चरण                  | चरण            | संयम, पाद                           | १५४    |
| चरित्त               | चारित्र        | वत, नियम                            | ३२०    |
| चरिम                 | चरम            | अन्तिम                              | प्रस्  |
| चरिया                | चर्या          | आचरण, गमन, भोजनार्थ विहार           | 30€    |
| चलण                  | चरण            | पाद, पांव                           | २१⊏    |
| चलपडिमा              | चलप्रतिमा      | अस्थिर मृर्ति                       | 8,8,3  |
| चवरा                 | च्यवन          | मरण, पतन                            | १६५    |
| चाउव्वण्ण            | चातुर्वेगर्यं  | चार वर्णवाला; मुनि, आर्यिका, श्रावक |        |
|                      |                | श्राविका रूप चतुर्विध संघ           | 887    |
| चाडु                 | चाटु           | खुशामद                              | 03     |
| #चिट्ठे उं           | स्थातु         | ठहरनेके लिए                         | १८७    |
| <b>चि</b> ए <b>ह</b> | चिन्ह          | लांछन, निशान                        | ४४३    |
| वित्तपडिमा           | चित्रप्रतिमा   | चित्रगत मूर्ति                      | ४३⊏    |
| चिरविवत्था           | चिरन्यवस्था    | चिरस्थायी                           | २६     |
| <b>चिराउस</b>        | चिरायुष्क      | दीर्घजीवी                           | 3 87   |
| चिरंतरा              | <b>चिरं</b> तन | पुरातन्                             | 8.88   |
| चिताउर               | चिंतादुर       | चिन्तामे पीडित                      | ११४    |
| चीग                  | चीन            | छोटा, चीन देश                       | २५६    |
| चीणपट्ट              | चीन्पद्द       | चीनका बना वस्त्र                    |        |
| चुण्ण                | चूर्ण          | बारीक पिसा चृन                      | 808    |
| चुण्गिश्र            | चूर्शित        | चूर्ण चूर्ण किया गया                | १५२    |
| { चुद<br>{ चुय       | च्युत          | पनित, गिरा हुआ                      | २६, ३० |
| चुलसीइ               | चतुरशीति       | चौरासी                              | १७१    |
| चूरग                 | चूर्ग          | चून                                 | १६=    |
| चेइय                 | चेत्य          | प्रतिबिम्ब, स्मारक                  | २६७    |
| चेइयगिह              | चैत्यगृह       | चैत्यालय                            | २७४    |
| चेयगा                | चेतना          | चैतन्य ज्ञान                        | 38     |
| चोइस                 | चतुर्दश        | चौदह                                | २७०    |
| चोइसी                | चतुर्दशी       | चौदस तिथि                           | ३७०    |
| चोरिया               | चोरिका         | चोरी                                | ११०    |
| चंडाल                | चारडाल         | डोम, हत्यारा, विधक                  | 55     |
| चंदण                 | चन्दन          | सुगन्धित वृक्ष विशेष                | २६७    |
| चंदक                 | चन्द्रार्ध     | अर्घ चन्द्रके समान आभायाला          | 338    |
| चंदह                 | चन्द्राभ       | चन्द्रके समान                       | ४३८    |
|                      |                |                                     |        |

|                 | रंद्र                   |                          |            |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|------------|
| चंदोवम          | चन्द्रोपम               | चन्द्र तुल्य             | २६=        |
| चंपय            | चम्पक                   | वृक्ष विशेष              | ४३१        |
| चंपा            | चम्पा नगरी              | मगध देशकी नगरी           | ५२         |
| चितग्           | चिन्तन                  | विचार                    | २८४        |
| चिताउर          | चिन्ता <b>तु</b> र      | चिन्ताकुल                | ६्द        |
|                 |                         | <b>छ</b>                 |            |
| ब्रह            | ব্যস্ত                  | छठा                      | ३७३        |
| छट्टमाइखवण्     | षष्ठमादिखवग्            | दो दिनका उपवास आदि       | ३५१        |
| छट्टी           | <b>ঘষ্ঠী</b>            | छठवीं तिथि               | ३६८        |
| ञ्जन            | <b>छ</b> ,त्र           | आतपत्र, छाता             | 800        |
| छब्भेय          | पड्भेद                  | छह भेड                   | ₹ =        |
| <b>छम्मा</b> स  | ष <b>रमा</b> स          | छह महीना                 | १६७        |
| <b>छि</b> ग्गा  | ন্তি <b>ল</b>           | कटा हुआ                  | २३०        |
| छिह             | ख्रिद                   | विवर, छेद                | 38         |
| <b>*</b> छिवेउं | स्पृष्टुं               | छ्नेके लिए               | <b>4</b> % |
| छुर             | चुर                     | छुंरा, उस्तरा            | ३०२        |
| <b>छुह</b>      | <u> नु</u> घा           | भूख                      | 5          |
| <b>ब्रे</b> यग  | छेदन                    | छेदना                    | ६२         |
| ∫ छंडिश्र       | THE THEF                | छोड़ा <b>हुआ,</b> मुक्त, | १८४        |
| े छ डिय         | मुझा, त्यका             | परित्यक्त                | ४३०        |
| ।               | <b>र</b> य <b>क</b> रवा | छोड़कर                   | २७१, २६०   |
|                 |                         | <b>ज</b>                 |            |
| <b>जह</b> रग्र  | यतना                    | सावधानी                  | 238        |
| जगपूरण          | जगत्पूरम्               | लोक-पूरण समुद्धात विशेष  | प्र३१      |
| जग्गाविए        | यज्ञावनि                | यज्ञ भूमि                | 808        |
| जराणी           | जननी                    | माता                     | १८४        |
| जत्त            | यत्र                    | उद्योग, चेष्टा           | ३०६        |
| †जदो            | यतः                     | जिस कारण                 | 52         |
| जम              | यम                      | कृतान्त                  | ও          |
| जम्म            | जन्म                    | उत्पत्ति                 | 5          |
| जम्मण           | जन्मन्                  | उत्पाद                   | ४४२        |
| जम्माहिसेय      | जन्माभिषेक              | जन्म-कल्यासाक            | ४५३        |
| <b>'जम्हा</b>   | यस्मात्                 | जिससे                    | ३०         |
| जय              | जगत्, जय                | लोक, विजय                | ४४६        |
| जयसग्र          | जगत्त्रय                | तीन लोक                  | 885        |
| जयंत            | जयन्त                   | कल्पातीत-विमान           | ४६२        |
| जर, जरा         | जरा                     | वृ <b>द्ध</b> पना        | <b>६</b> १ |
| जलणिहि          | जलनिधि                  | समुद्र                   | ५४६        |
| जलहारा          | जलधारा                  | पानीकी घार               | ४८३        |
| जलहि            | जलिघ                    | समुद्र                   | ४८६        |

### वसुनन्दि-धावकाचार

| जल्लोसहि            | जल्लौपधि             | शरीरके मलसे रोग दूर        |              |
|---------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|                     |                      | करनेवाली ऋद्धि विशेष       | ३४६          |
| जस                  | यश                   | ख्याति                     | १०५          |
| जसकिसी              | यशःकीत्तिं           | प्रसिद्धि                  | <b>\$8</b> 8 |
| जसस्सी              | यशस्वी               | यशवान्                     | 883          |
| जह                  | यथा                  | जैसे, जिस प्रकार           | €'3          |
| जहराण               | जघन्य                | निकृष्ट                    | ४२८          |
| जहाजोग्ग            | यथायोग्य             | यथोचित                     | २४८          |
| जहुत्त              | यथोक्त               | कहे अनुसार                 | ३७१          |
| जाइ                 | <u> जाति</u>         | जन्म, कुल, गोत्र           | (৬ %         |
| जाद्व               | याद्व                | यदुवंशी                    | १२६          |
| जायणा               | यातना                | पीड़ा                      | १०१          |
| †जायंत              | जायमान               | उत्पन्न होता हुआ           | १८६          |
| :‡जावउ              | यावत्                | जब तक                      | ३६३          |
| ‡जावज्जीव           | यावजीव               | जीवन पर्यन्त               | १६४          |
| जावारय              | यवांकुर,             | जबारे जीके हरित अंकुर      | 828          |
| जासवण               | जपाकुसुम             | जपावृक्षका फूल             | ४३२          |
| जिण                 | <u> </u>             | जिनेन्द्र                  | १०           |
| जिग् <u>य</u> क्वाद | जिनाख्या <b>न</b>    | जिनेन्द्रके द्वारा कहा हुआ | X o          |
| जि <b>ण्चेइय</b>    | जिनचै <b>त्य</b>     | जिनम्नि                    | និទ្ធិ       |
| जिण <i>ए</i> ह्यए   | जिनस्नपन             | जिनाभिषेक                  | ४५६          |
| जिणयत्त             | <b>जिनद</b> त्त      | पंचम अंगमे प्रसिद्ध पुरुष  | 9, 9,        |
| जिणवरिंद            | जिनवरेन्द्र <b>ः</b> | जिनोंमे श्रेष्ठ            | 60           |
| जिणसासण             | जिनशासन              | जैनमत                      | € €          |
| जिणालय              | जिनालय               | जिन-मन्दिर                 | २ ७ १        |
| जिणिद               | जिनेन्द्र            | जिनगज                      | 2            |
| जिञ्ला              | <b>ত্রি</b> দ্বা     | जीभ                        | १६=          |
| जिभिदिय             | जिद्धे न्द्रिय       | रसना-इन्द्रिय              | ह्रम्        |
| जीश्र               | जीय                  | प्राणी                     | २७           |
| जीह                 | <b>जिह्ना</b>        | जीभ                        | ४७६          |
| †जीवंत              | जीवन्                | जीना हुआ                   | ৬ %          |
| ‡जुगव               | युगपत्               | एक साथ                     | ४२६          |
| जुण्ण               | जीगी                 | पुराना                     | १२६          |
| जुद                 | युत                  | संयुक्त                    | ৼড়          |
| जुद्ध               | युद                  | संग्राम, लड़ाई             | १७०          |
| जुय                 | युत, युग             | महित, जोड़ा                | ४६५          |
| जुयस                | युगल                 | जोड़ा                      | २६२          |
| जुञ्च               | द्यूत<br>गौवन        | जुआ                        | ६४           |
| जुव्यण              |                      | जवानी                      | ४९६          |
| जुहिट्टर            | युधिष्ठर             | ज्येष्ठ पांडव              | १२५          |
| जूय                 | द्यूत                | जुआ                        | ६०           |
| ज्यंघ               | चृतान्ध              | जुआसे अंघा                 | ६३           |
|                     |                      |                            |              |

| ,               | গাঁকুং            | ा-शब्द-संबद्द                   | १८९         |
|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|
| जूव             | चृत               | जुआ                             | έX          |
| जूहिया          | यूथिका            | <del>य</del> मेली               | ४३२         |
| जीह             | ज्योति, योगी      | प्रकाश, साधु                    | <b>५३</b> २ |
| जोइदुम          | <b>ज्योतिद्रम</b> | प्रकाश करनेवाला कल्पवृक्ष       | २४४         |
| जोइस            | ज्योतिष्क         | ज्योतिषी देव                    | २५१         |
| जोग             | योग               | मन, वचन् कायका व्यापार          | ४३          |
| जोिंग           | योनि              | उत्पत्ति स्थान                  | १७७         |
| जोय             | योग ,योग्य        | सैमाधि, लायक                    | 388         |
| जोयग            | योजन              | चार कोश                         | 568         |
| जोक्वरा         | यीवन              | जवानी                           | २६४         |
| जंतु            | जन्तु ।           | छोटा प्रागी                     | २३०         |
| जंपणीय          | जंपनीय            | कहने योग्य                      | 560         |
| जंबु            | जम्बु             | वृक्ष विशेष, जामुन, जम्बुक-गीदङ | 888         |
| जंपिय           | जल्पित            | कहा हुआ                         | ३४७         |
| जंबीर           | जम्बीर            | निम्बू विशेष, जंबीरी            | ४४०         |
|                 |                   | भ                               |             |
| <b>भम</b> समंत  |                   | भनभम शब्द करता हुआ              | 865         |
| <b>क्तांत्र</b> | भत्व              | अञ्चविशे <b>ष, म</b> त्स्य      | १४८         |
| भाग             | ध्यान             | एकाग्र होना, चिन्ता रोकना       | १३०         |
|                 |                   | ट                               |             |
| टगर             | तगर               | नुगन्धित वृक्ष विशेष            | ४३२         |
| टिंटा           | (देशी)            | जुआ खेलनेका अड्डा               | १०७         |
|                 |                   | ठ                               |             |
| ठवणा            | स्यापना           | आरोपरा करना                     | 3 4 4       |
| <b>#ड</b> विऊग  | स्थापयित्वा       | स्थापना करके                    | २२६         |
| डाग्            | स्थान             | भूमि, जगह, अवकाश                | X           |
| †ठाडु           | तिष्ठ             | ठहरो, ऐसा <b>वचन</b> कहना       | 5,5 द       |
| <b>डि</b> इ     | स्थिति            | आयु                             | 30%         |
| <b>ठिइ</b> ज    | स्यितज            | स्थित-जन्य                      | १६२         |
| *ठिचा           | स्थित्वा          | ठहरा <b>कर</b>                  | ₽लध्        |
| <b>ठि</b> दि    | स्थिति            | <b>ਤ</b> ਸ਼                     | 88          |
| ठिदिखंड         | स्थितिखंड         | आयुके खंड, कांडक                | 39 X        |
| <b>डिदियर</b> ण | स्थितिकरगा        | स्थितीकरण .                     | 85          |
| <b>डिय</b>      | स्थित             | अवस्थित                         | २२२         |
|                 |                   | ड                               |             |
| † डज्भंत        | दह्यन्            | जलता हुआ                        | <b>१</b> ६२ |
| डोंब            | डोम               | नीच जाति, चंडाल                 | 55          |
|                 |                   | ग                               |             |
| णई              | नदी               | सरिता                           | \$ £ \$     |
| णुङ             | नष्ट              | नाशको प्राप्त                   | २११         |
| ່ວ              |                   |                                 |             |

રપ્ર

# वसुनन्दि-धात्रकाचरि

| ‡ग्रिथ <b>ः</b>    | नास्ति             | नहीं हैं                | • <b>5</b> 8     |
|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| #गमिऊग             | नत्वा              | नमस्कार करके            | 7                |
| गुमोकार            | नमस्कार            | नमस्कार मंत्र           | و پرلا           |
| ‡णमोत्यु           | नमोऽस्तु           | नमस्कार हो, ऐसा वचन     | <br>२ <b>२</b> ६ |
| <b>*</b> गमंसित्ता | नमस्कृत्य          | प्रणाम करके             | रेनर             |
| ग्यग               | नयन                | आँख                     | ३४४              |
| ग्यगंदि            | नयनिद              | इस नामके एक आचार्य      | ५ ४ ५            |
| ग्यर               | नगर                | • शहर                   | १८७              |
| ग्यरी              | नगरी               | पुरी                    | સપ               |
| णर                 | नर                 | मनुष्य                  | ६४               |
| ग्रय               | नरक                | नारक बिल                | १२०              |
| ग्रव               | नव                 | नौ संख्या               | ૯,3૪             |
| गुवगीव             | नव्रमैवेयक         | कल्पातीत विमान          | ४६१              |
| गुवग               | नम्न               | नमस्कार                 | २२=              |
| गुवभी              | नवमी               | नवीं तिथि               | ३६६              |
| ग्वविष्ट           | नवविध              | नी प्रकार               | মন্ধ             |
| #ण्वर              | विशेष              | केवल, नई वात            | २८०              |
| णवयार              | नवकार              | नमस्कार, नवकार पद       | २७०              |
| ग्रबुंसय           | नपुंसक             | इस नामका वेद, खसिया     | પ્રવ             |
| ग्रह               | नभ, नख             | आकाश, नाम्यून           | २२१,४४६,४७०      |
| गहर                | नग्बर              | नग्व, तीक्ष्ण           | १६६              |
| <b>ग्ह्</b> चण     | स्नपन              | अभिषेक                  | ८१३              |
| ण्हवरापीठ          | स्नपनपीठ           | नहानेका आसन             | ४०७              |
| <b>%</b> ण्हाऊण    | स्नात्वा           | स्नान करके              | 808              |
| ण्हाण              | स्नान              | नहा <b>ना</b>           | इ ह इ            |
| ण्हाग्रीह          | स्नानगेह्          | स्नानघर                 | ४०१              |
| *णाऊण्             | <b>ज्ञा</b> त्वा   | जानकार                  | ₹ €              |
| णाइय               | नाटक               | अभिनय, खेल              | 88.8             |
| णास्य              | शान                | बोध                     | ४४३              |
| गाणुवयरग           | ज्ञानीपकारम्       | ज्ञानका साधक अर्थ       | इंग्र            |
| णाम                | नाम                | एक कर्म, संज्ञा         | 358              |
| गाय                | नाग                | सर्प, एक वृक्ष विशेष    | 638              |
| स्रारंग            | नारंग              | फल विशेष, संतरा, नारंगी | 680              |
| गाराय              | नागच               | वाण                     | १८१              |
| शारय               | नारक               | नारकी जीव               | १६३              |
| गालिएर             | नालिकेर            | नारियल                  | 860              |
| गाव                | नौ                 | नाव, नौका               | 3 \$             |
| णास                | न्यास              | स्थापन करना, घरोहर      | 398              |
| णासावहार           | न्यासापहार         | घरोहरको हड़प जाना       | १३०              |
| णाह्               | नाथ                | स्वामी                  | ४६२              |
| णाहि               | नाभि               | शरीरका मध्य भाग         | ४६०              |
| <b>#सिउयत्तिऊण</b> | नि <b>वृ</b> त्त्य | लीटकर                   | ३०५              |

| <u> शाकृत-शृब्द्-संग्रह</u> |             |                               | १९१          |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|
| णिक्कंखा                    | निःकांद्धा  | आकांक्षा रहित, सम्यक्तवका गुण | ሄጜ           |
| णि <del>प</del> करण         | निष्कारस    | अकारण                         | 305          |
| णिष्वलण                     | नि:खलन      | नांक, कान आदि छेदना           | १८०          |
| <b>णिक्</b> ग्रमण           | निष्क्रम्य  | निर्गमन, दीक्षार्थ प्रयाण     | ४४२          |
| णि <del>वि</del> खवण        | निद्येपग्   | स्थापन                        | ४८३          |
| <b>णि</b> न्सह              | निप्रह्     | दंड, शिक्षा                   | 85           |
| णिग्घण                      | निर्धृग     | निर्वय                        | <b>=</b> ?   |
| णिग्घण                      | 39          | करुणा-रहित                    | •            |
| णिच्च                       | नित्य       | निरन्तर                       | ध्रद         |
| णिच्छ्रय                    | निश्चय      | निर्णय करना                   | 3 X o        |
| <b>चि</b> ज्जरण             | निर्जरगां   | भड़ना, विनाश होना             | χo           |
| णिज्जरा                     | निर्जरा     | कर्मों का भड़ना               | ٥٥           |
| णिज्जास                     | निर्यास     | रस, निचोड़, गोंद              | দ্           |
| णिटुवण                      | निष्ठापन    | समाप्त करना, पूरा करना        | ३७७          |
| णिद्विय                     | निष्ठित     | समाप्त किया हुआ               | પ્રય         |
| णिट्टर                      | निष्टुर     | कठोर, प <b>रुष</b>            | <b>२२</b> ह  |
| *णिण्णासिऊण                 | निर्नाश्य   | नाश करके                      | 388          |
| णित्थर                      | निस्तर      | पार प <b>हुँच</b> ना          | १५०          |
| णिहिट्ठ                     | निर्दिष्ट   | कथित, प्रतिपादित              | 80           |
| णिहा                        | निद्र।      | नींद ^                        | 3            |
| णिहेस                       | निर्देश     | नाममात्र कथन                  | .68          |
| णिद्णिङज                    | निंदनीय     | निन्दाके योग्य                | 50           |
| <b>णिदा</b>                 | निन्दा      | वदनामी                        | 38           |
| णिप्पराण                    | निष्यन      | सम्पन्न, पूरा होना            | ८३८          |
| णिष्पडि वक्ख                | निष्यतिपन्त | प्रतिपक्षी-रहित               | 865          |
| णिष्फल                      | निष्फल      | फलरहित                        | २३६          |
| णिब्बुद्धी                  | निर्बुद्धि  | वुद्धि-रहित                   | ११५          |
| #णिब्भच्छिज्जंत             | निर्मस्थेट् | भत्संन किया जाता हुआ          | ११७          |
| णिमण्ण                      | निमम        | तल्लीन                        | 888          |
| णिय                         | निज         | अपना                          | .35          |
| णियसि                       | निवृत्ति    | प्रवृत्तिका निरोष             | २१४          |
| <b>#णियत्ता</b> विऊण        | नित्रृत्य   | लोटाकर                        | ३२६          |
| णियम                        | नियम        | प्रतिज्ञा, वृत                | २२१          |
| #णियमिऊण                    | नियम्य      | नियमन करके                    | २⊏२          |
| णियय                        | निजक        | निजका, अपना                   | હપ્ર         |
| <b>गियर</b>                 | निकर        | समूह                          | ४२५          |
| णियाण                       | निदान       | आगामी-भोग-वाँछा               | 208          |
| णिरय                        | नरक         | नारक भूमि                     | १२६          |
| णिरवज्ञ                     | निर्पद्य    | निर्दोष                       | 275          |
| <b>णिरवराह</b>              | निरपराध     | अपराध-रहित                    | € €          |
| णिरुवम                      | निरुपम      | उपमा-रहित, अनुपम              | २ ५<br>३ द द |
| <b>णिरोह</b>                | निरोध       | रुकावट                        | ४२           |
|                             |             |                               | ,            |

# वसुनन्दि-धावकाचार

| शिलय                  | नि <b>ल</b> य      | घर, आश्रय                         | <b>8</b>    |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>गिलाट</b>          | ललाट               | भाल, कपाल                         | 8 \$ \$     |
| <b>गिल्ल</b> ज्ज      | निर्लज             | शर्म-रहित                         | ६४          |
| <b>णिल्लोय</b>        | <b>न्</b> लोक      | मनुष्य-लोक                        | १६६         |
| <b>ग्गिल्लं</b> छुग्। | निर्शच्छन          | शरीरके अवयवका छेदना, दागना        | 850         |
| <b>गिव</b>            | सृप '              | नर-पालक, राजा                     | २६=         |
| †ि्वइंत               | नियतन्त            | गिरता हुआ                         | 989         |
| <b>गिवह</b>           | निवह               | समूह, वैभव                        | 888         |
| <b>गिञ्चा</b> ग्      | निर्वाग्           | मुक्ति                            | ३६२         |
| <b>गि्विज्ज</b>       | नैवेद्य            | देवार्थ-संकल्पित पनवानन           | ४८६         |
| <b>ग्गिवित्र</b>      | निष्टत             | लीटना, हटाना                      | e/3 G       |
| #गिविसिऊग्            | निविश्य            | स्थापन कर, रखकर, बैठकर            | 880         |
| रिएव्चिग्घ            | निविंघ्न           | विघ्न-रहित                        | २६७         |
| <b>णिव्विदिगि</b> च्छ | निर्विचिकित्सा     | ग्लानि-रहित, सम्यक्त्वका गुण      | र ⊏         |
| <b>णिव्वियडी</b>      | निर्विञ्चति        | निविकार भोजनवाला तप               | २१२         |
| <b>गि</b> चुग्        | निपुगा             | चतुर                              | १२८         |
| <b>गि</b> वुत्ती      | निर्दे ति          | निष्पत्ति                         | २१८         |
| <b>गिव्युइ</b>        | निर्द्ध ति         | मुक्ति                            | ३३५         |
| †िण्व्बुडंत           | नि <b>म</b> ्जंत   | ँदूबता हुआ                        | 892         |
| <b>ग्गि</b> व्युद     | निर्वृत्त          | रचित, मुक्त                       | 9 9         |
| <b>गि</b> व्वेग्र     | निर्वेद            | <b>विर</b> क्ति                   | 16          |
| ण <del>िस्संक</del>   | निःशङ्क            | <b>शंका-र</b> हित                 | <b>भू</b> च |
| <del>णिस्संका</del>   | निः सङ्का          | सम्यक्तवका गुण                    | ५१          |
| णिस्सास               | निःश्वास           | दीर्घ सांस                        | ४६७         |
| <b>ग्गिसि</b>         | निशि               | रात्रि                            | ३१५         |
| णिसिमुत्ति            | निशिभुत्तिः        | रात्रि भोजन                       | 386         |
| णिसिभोयग              | निशिमोजन           | रातका वाना                        | ३०७         |
| #णिसिऊण               | निविश्य, निवेश्य   | स्थापन करके                       | ४६६         |
| <b>जिस्संकिय</b>      | नि:शंकित           | <b>शंकामुक्त</b>                  | इ०१         |
| #ग्रिस्सरिऊग्         | निःसृत्य           | निकल करके                         | १७=         |
| <b>गिसिही</b>         | निशिथिका, नैपेधिकी | स्वाध्योयभूमि, निर्वाणभूमि, नशिया | ४४५         |
| गि <b>सुंभ</b> ग      | निशुंभन            | व्यापादन करना, कहना               | 80€         |
| <b>ग्रिस्सेस</b>      | निःशेप             | समस्त                             | 6 X         |
| <b>चिहि</b>           | निधि               | भंडार                             | ४७२         |
| गिहिय                 | निहित              | स्थापित                           | ४३५         |
| गीय                   | नोच                | क्षुद्र, ओछा                      | 83          |
| गील                   | नील                | नीला रंग                          | १६३         |
| गुय<br>*ग्रेकग्       | नुत                | न <b>म्री</b> भूत                 | 358         |
| #ग्रिं अग्            | नीत्वा             | लेजाकर                            | २८४         |
| ग्रेश्र               | ज़ेय               | जानने योग्य                       | २७          |
| ग्रेस                 | नेत्र              | आँख                               | ३६ व        |
| गेनुद्धार             | नेत्रोद्धार        | औंख निकालना                       | 309         |

|                  | সভেন-              | राष्ट्-संप्रह                   | १९३          |
|------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| बेसुम्मीसबपुज्ज  | नेश्रोन्मीलन पूजा  | प्रतिष्ठा-गत संस्कार-विशेष      | ४२३          |
| #रोत्या          | नीत्वा             | लेजाकर                          | २२६          |
| शेय े            | ज्ञेय              | जानने योग्य                     | २४           |
| ग्रेमिचंद        | नेमिचन्द्र         | एक आचार्यका नाम                 | ५४६          |
| स्वज्ज'          | नैवेश              | नेवज, देवतार्थं संकल्पित पक्यान | २२७          |
| गोश्रागम         | नोत्रागम           | द्रव्यनिक्षेपका एक भेद          | ४५४          |
| गोकसाय           | नोकपाय             | छोटी कषाय                       | ५२१          |
| गुंदावत्त        | नन्द्यावर्त्त      | एक प्रकारका स्वस्तिक            | ७३६          |
| ग्दीसर .         | नन्दीश्वर          | आठवाँ हीप                       | ३७३          |
|                  |                    | त                               |              |
| तहज्ज            | तृतीय              | तीसरा                           | २७३          |
| ो तइय            |                    |                                 | x 3 8        |
| *तश्री           | ततः                | इसके अनन्तर                     | १६७          |
| तच्च             | तत्त्व             | पदार्थ                          | ह् <u>,</u>  |
| तच्चत्थ          | तस्वाथ             | सत्यार्थ, तत्त्वरूप पदार्थ      | 8            |
| तक्खण            | तत्त्रण            | तत्काल                          | Xoo          |
| तणु              | तनु                | शरीर. कृश<br>                   | 888          |
| तगुकिलेस         | तनुक्लेश           | कायवलेश                         | ३३७          |
| तणुताय           | तनुताप             | गारीरिक-संताप                   | <b>३</b> ४ १ |
| तग्हा            | तृषा, तृष्ण्।      | प्यास, मूच्छी                   | 5            |
| तण्हाउर          | तृष्णातुर          | तृष्णास पीडित                   | १८४          |
| तत्त             | तप्त               | संतप्त                          | 8, € €       |
| ‡तत्ती           | तस्मात्            | इमलिए                           | 2,3          |
| ‡तत्थ            | तत्र               | वहाँ, कहाँपर                    | २१५          |
| तिद्य            | <b>तृ</b> तीय      | तीसरा                           | २११          |
| तमतमपहा          | तमस्तमप्रभा        | सप्तम नरक पृथ्वी                | १७२          |
| तमभासा           | तमोभासा (तमःप्रभा) | षष्ठ नरक पृथ्वी                 | १७२          |
| ‡तम्हा           | तस्मात्            | इससे                            | ¥            |
| तय               | तन                 | वाद्य विशेषका शब्द              | 5,7,3        |
| तरणि             | तस्ग्री            | नौका                            | ५४४          |
| तरु              | तर                 | वृक्ष                           | X <b>⊏</b>   |
| तरुणी            | नक्गी              | युवती                           | ३४८          |
| तव               | तप                 | तपस्या                          | 88           |
| तवस्सी           | तपस्वी             | तप:शील                          | ४३           |
| तचिल             |                    | तबला, वाद्य विशेष               | ४१२          |
| तस               | त्रस               | दो-इन्द्रियादि जीव              | ሂ=           |
| ‡ { तह<br>} तहा  | तथा                | उस प्रकार                       | २०           |
| ताडन             | ताइन               | मारना                           | १०, १५०      |
| तामलित्त प्त्यरं | ताम्रलित           | एक प्राचीन नगरी                 | ሂሂ           |
| तारिस            | ताहश               | वैसा                            | 6.20         |

| ताल                     | ताल                      | वृक्ष विशेष                  | 80              |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
| तालवंट                  | तालवृन्त                 | पंखा                         | 800             |
| तासण                    | त्रासन                   | पीड़न                        | १८०             |
| तिउण                    | त्रिगुण                  | तिगुना                       | ४७१             |
| तिक्ख                   | तीक्ष्ण                  | तेज                          | १६६             |
| तिण                     | तृश्                     | तिनका, घास                   | २६७             |
| तिणचारी                 | तृग् चारी                | घास खानेवाला                 | € ६             |
| तित्थ                   | तीर्थं                   | पवित्रभूमि                   | 840             |
| तित्थयर                 | त्त्रीर्घकर              | तीर्थ-प्रवर्त्तक             | ३४७             |
| तिदिय                   | तृतीय                    | तीसरा                        | 385             |
| तिंदु                   | तेन्दु                   | तेंदू फल                     | .888            |
| तिपल्लाउग               | त्रिपल्यायुष्क           | तीन पल्यकी आयुवाला           | २४६             |
| तिय                     | त्रय, त्रिया             | तीन, स्त्री                  | 28              |
| तियाल                   | त्रिकाल                  | तीनों काल                    | प्र२६           |
| तियालजोग                | त्रिकालयोग               | त्रिसन्ध्य, समाधि            | ३१२             |
| तिरिक्खाउ               | तिर्यगायु                | तियं चोंकी आयु               | ४१४             |
| तिरिम                   | तिर्यक्                  | तिरछा                        | १ = १           |
| तिरियगई                 | तिर्यगाति                | पशुयोनि                      | १७७             |
| तिरीट                   | किरीट <b>-मुकुट</b>      | <b>घिरका आभूषण</b>           | ४७१             |
| तिलय                    | निलक                     | चंदन आदिका टीका              | १३इ             |
| तिलयभूय                 | तिलकभूत                  | श्रेष्ठ                      | 3 63            |
| तिलोय                   | त्रिलोक                  | तीन लोक                      | ३ ४७            |
| तिविह                   | <b>নি</b> বিध            | तीन प्रकार                   | <b>२२</b> १     |
| तिव्य                   | तीव                      | नेज                          | १७६             |
| तिसश्च 🕝                | तृषित, तृपातं            | प्यासा                       | १८५             |
| तिसद्टी                 | त्रिपष्टि                | तिरेसठ                       | ४२२             |
| <b>*तिस</b> ट्टिखुत्त   | त्रिप <b>ष्टिकृ</b> त्वा | तिरेसठ वार                   | ३७६             |
| तिसा                    | तृपा                     | प्याम                        | १२६             |
| तिमृल                   | त्रि <b>श्ल</b>          | <b>शस्त्रविशेष</b>           | 8.9.8           |
| तिसंभ                   | त्रिसम्ध्य               | तीनों काल                    | ४२३             |
| निहि                    | নিথি                     | मिति                         | 438             |
| तीद                     | श्रतीत                   | भून                          | २२              |
| तीया                    | <b>नृतीया</b>            | तीसरी निधि                   | ३६८             |
| तुय, तय                 | <b>ःवक</b> ्             | छाल, चमड़ा                   | २६५             |
| तुद्ठी                  | <u> तुष्टि</u>           | संतोष                        | २२४             |
| <b>*तुरिश्र</b> , तुरिय | स्वरित                   | तुरन्त                       | १६२             |
| तुरुक                   | तु <b>रु</b> क           | सुगन्धित द्रव्य विशेष        | ४२.७            |
| तुरुक<br>तुंड           | हुन्द                    | मुख                          | १६६             |
| त्र<br>तूरंग            | त्र, तूर्य               | <b>नुरई</b>                  | २५१             |
| त्रंग                   | तूर्योग                  | वादित्र देनेवाला कल्पवृक्ष   | २५३             |
| तेत्तीस                 | त्रयत्रिंशन्             | देवोंकी एक जाति विशेष, तेतीस | १७४             |
| तेय                     | तेज                      | प्रताप                       | <sup>२</sup> ५८ |
|                         |                          |                              |                 |

|                       | Ä               | कित-शब्द-संप्रह                   | १०          |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|
| तेरह                  | त्रयोदश         | तेरह                              | ३७          |
| तेरसि                 | त्रयोदशी        | तेरहवीं तिथि                      | २६          |
| तेषट्ठि               | <b>সি</b> দন্তি | तिरेसठ                            | ४३          |
| तंडुल                 | <b>त</b> न्दुल  | चावल .                            | 83          |
| तंषय                  | ताम्रक          | ताँबा                             | १५          |
| तंबोल                 | ताम्बूल         | पान                               | 38          |
| तुंद                  | तुन्द           | मुख                               | १५          |
| तीस                   | तोष             | संतोष                             | ંહ          |
|                       |                 | ध                                 |             |
| थल                    | स्थल            | भृमि                              | १६          |
| ( थाला                | mer-A           | थाली                              | २५          |
| र् थाली               | स्थाली          | 2(4)                              | 83          |
| थावर                  | स्थावर          | एकेन्द्रिय जीव                    | 8           |
| थिर                   | स्थिर           | अचल                               | 2           |
| थुइ                   | स्तुति          | गुण -कीत्तंन                      | 38          |
| #थुणिऊण               | स्तुत्वा        | स्नुति करके                       | ४०          |
| †थुणिज्जमाण           | स्तूयमान        | स्तुति किया जाता हुआ              | ا ي چ       |
| थुत्त                 | स्तोत्र         | म्तृति-पाठ                        | ४०          |
| थृल                   | स्थूल           | मोटा                              | २०।         |
| थृलयड                 | स्थुलकृत        | म्थ्ल वत                          | ₹ १:        |
| †थुव्वंत              | स्त्यमान        | स्तुति किया जाता हुआ              | ¥0)         |
| <b>थूलकायजोग</b>      | स्थूलकाययोग     | आंदारिक काययोग                    | ४३          |
| <b>थू</b> लव <b>य</b> | स्थूल वत        | एकदेश नियम                        | २१          |
| थोक                   | स्तीक           | अन्प,                             | ६           |
| थोग                   | , ,             | थोड़ा                             | 78:         |
| थोव                   | ,,              | 11                                | ४८          |
| थ <del>ोत</del>       | स्तोत्र         | 11                                | <b>ሄሂ</b> ፣ |
|                       |                 | द                                 |             |
| दिक्लण                | दिस्ग्          | दक्षिणदिशा, निपुण , चतुर,  दाहिना | \$ 63       |
| <b>॰</b> द्टठूण       | द्वह्वा         | देखकर                             | કૃદ્દ       |
| <b>दह</b>             | दग्ध            | जला हुआ,                          | - १६ ऱ      |
| द्रप                  | दर्भ            | अहंकार                            | 58          |
| द्पण                  | दर्पग           | भीगा, आदर्श                       | 800         |
| इमण                   | दमन             | वशमें करना, दमन करना              | १८०         |
| दलण                   | द्लन            | दलना, पीसना                       | १८०         |
| द्या                  | दया             | अनुकम्पा                          | £ =         |
| द्व                   | द्रव्य          | वस्तु, धन                         | २८७         |
| दव्वसुद               | द्रव्यश्रुत     | पुस्तक ग्रन्थ                     | ४४०         |
| इस                    | दश              | संस्या विशेष                      | १७४         |
| दसय                   | दशक             | दशका समूह                         | प्र         |
| दसमी                  | दशमी            | तिथि विशेष                        | ३६६         |
| <b>"दसहा</b>          | दशघा            | दश प्रकार                         | २५१         |

# वसुनन्दि-आवकाचार

| दह                 | दश                | दस संख्या                           | १७३      |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| दहि                | द्धि              | दही                                 | 888      |
| दहिमुह             | द्घिमुख           | नन्दीश्वरस्थ गिरिविशेष              | इ७३      |
| *दाऊण              | दस्वा             | दे करके                             | १८६      |
| दाडिम              | दाडिम             | अनार                                | 880      |
| द्राण              | दान               | त्याग,                              | १=६      |
| दाणविहाण           | दानविधान          | दानके भंद                           | २१=      |
| दायन्य             | दातव्य            | देने योग्य वस्तु                    | २३३      |
| दायार              | दातार             | देनेवाला                            | २२०      |
| दार                | द्वार, स्त्री     | दरवाजा, नारी                        | ३६४      |
| दारुण              | दारुण             | भयकर .                              | १८१      |
| <b>#दाविऊण</b>     | दापयित्वा         | दिलाकर                              | 888      |
| दासत्तण            | दासत्व            | दासपना                              | 93       |
| दाहिण              | दिसगा             | दाहिना                              | 338      |
| दिद्व              | EE                | देखा हुआ                            | २५२      |
| दिद्धि             | <b>दृष्टि</b>     | नजर. निरीक्षण                       | ३१६      |
| दिढ                | <b>ह</b> ढ़       | मजबूत                               | ,६६७     |
| दिणपडिमा ज्योग     | दिनप्रतिमा योग    | दिनको प्रतिमावत् होकर ध्यान करना    | \$ \$ 2  |
| दिखयर              | दिनकर             | सूर्य                               | 663      |
| दिण्ण              | दत्त              | दिया हुआ                            | २४०      |
| दिगह               | दिवस              | दिन                                 | २८=      |
| दियंत              | दिगंत             | दिशान्त                             | २३२      |
| दिब्ब              | दिव्य             | स्वर्गीय, अनुपम                     | २५४      |
| दिस, दिसा          | दिग् दिशा         | दिशा                                | २७४      |
| दीउज्जोय           | दीपोद्योत         | दीपकोंका प्रकाश                     | ३१६      |
| दीणमुह             | दीनमुख            | करुण-वदन                            | १४२      |
| दीव                | ∫ दीप             | दीपक                                | २२८      |
| दाव                | रे द्वीप          | द्वीप, टापृ                         | २१४      |
| दीवदुम             | दीपहुम            | प्रकाश करनेत्राला कल्पवृक्ष         | २४४      |
| दीवंग              | दीवाँग            | 10                                  | २५१      |
| दीह                | दीर्घ             | आयत, लम्बा                          | १३०      |
| दुक्ख              | दु:स्व            | कष्ट                                | ह १      |
| द्ग <b>गह</b>      | दुर्गति           | कुगति                               | 父の       |
| दुगंघ              | दुर्गन्त्र        | वुरी गंघ                            | १६६      |
| दचरिम              | द्विचरम           | उपान्त्य, अन्तिम क्षणसे पूर्वका समय | ४२४      |
| दुचित              | <b>दुश्चि</b> त्त | खोटा मन                             | १२३      |
| दुइ                | दुष्ट, दिष्ठ      | द्वेषयुक्त, दो में स्थित            | १८०      |
| दुद्ध              |                   |                                     | 838      |
| द्रिण              | तुग्ध<br>द्वी     | दूध<br>दो                           | <b>२</b> |
| <b>दु</b> ष्परिणाम | दुष्परिाणम        | दुविवाक                             | ३२६      |
| <i>दुरायार</i>     | दुराचार           | दुष्ट आचरण                          | १४२      |
| दुरेह              | द्विरेफ           | भृमर, भँवरा                         | 800      |

|                       | ₹ <i>९</i> ,७          |                                      |                |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|
| दुवार                 | द्वार, द्विवार         | दरवाजा, दो बार                       | 3 E X          |
| दुविह                 | द्विविघ                | दो प्रकार                            | २ १            |
| दुवियप्प              | द्विविकल्प             | दो विकल्प                            | 3 8 3          |
| दुहाबह                | दुखावह                 | दु:खपूर्ण                            | २४२            |
| देउलय                 | देवालय                 | देव-मन्दिर                           | १२०            |
| ∫ देवत्त              | S                      | <u> </u>                             | २६४            |
| देवसग्                | देवत्व                 | देवपना                               | १८१            |
| देविंद                | देवेन्द्र              | सुरेन्द्र                            | 358            |
| 2-                    | ( देश                  | अंश                                  | १७             |
| देस                   | ) प्रान्त              | प्रान्त, भाग                         | २१४            |
| ∫ देसविरद             | देशविरत                | पांचवां गुगस्थान                     | Х              |
| ्रे दसविरय            |                        | देश संयम                             | ३४०            |
| देसिश्च               | देशित                  | उपदिष्ट                              | २              |
| दोस                   | ∫द्वेप                 | दूषण, द्वेष, ईध्या                   | २१०            |
|                       | े दोष, दोषा            | द्रोह, दोष (दे०) हाथ, बाहु,          | ς.*<br>υ > 0   |
| वंड<br>ः-             | दग्ड, पाप              | सजा, निग्रह, <b>कुकृत्य</b>          | ४३१            |
| द्त                   | दन्त                   | दांत                                 | १६८            |
| दंसग्।<br>            | दर्शन                  | देखना, उपयोग-विशेष                   | <b>२२१, २७</b> |
| दंसग्-सावय            | टार्शनिक श्रावक        | प्रथम प्रतिमाधारी                    | २०६            |
|                       |                        | ঘ                                    |                |
| ∱धग धगंत              |                        | धक्-धक् आवाज करता हुआ                | १०३            |
| धग                    | धन                     | विभव                                 | २१२            |
| धण्म                  | धन्य, धान्य            | भाग्यशाली, अन्न विशेष                | २१३            |
| घणु                   | धनुष                   | चाप                                  | २४⊏            |
| धम्म                  | <b>घ</b> र्म           | द्रव्यविशेष, पुण्य, कर्त्तव्य        | ₹ १,२          |
| धम्मज्ञाग्            | धर्मध्यान              | शुभध्यान                             | ५१६            |
| धम्म-लाह              | धर्मलाभ                | आशीर्वचन                             | ३०४            |
| धस्मिल्ल              | धिमल्ल                 | केश, वृक्ष विशेष                     | 305            |
| धय                    | ধ্যুৱ                  | पताका                                | ₹8€            |
| धराइय                 | धरादिक                 | पृथ्वी आदि                           | १=             |
| ु ∦धरिऊल, धरेऊल       | <b>भृ</b> त्व <b>ा</b> | धारण कर                              | २७७            |
| <b>े घरे</b> ऊर्ण     |                        |                                      | ११८            |
| धरिय                  | धरित,धृत, धृत्वा       | धारण किया हुआ, धर करके               | દય             |
| धवल                   | धवल                    | उज्ज्वल स्वेत                        | ४२५            |
| धवलिय                 | <b>धवलि</b> त          | श्वेत किया हुआ<br>-                  | ३३२            |
| धिग्                  | धिक्                   | घि <del>व</del> कार                  | २०४            |
| †धुब्बंत              | धूयमान                 | फहराती हुई                           | 83\$           |
| <sup>†धूयमाण</sup> ्र | धूयमान                 | कर्पते हुए                           | ४१६            |
| धूलीकलसहिसेय          | घूलीकलशाभिषेक          | मृत्तिका-स्नान                       | ४०८            |
| धूव                   | धूप                    | हवनयोग्य <sub>्</sub> सुगंधित द्रव्य | २२८            |
| घूवदहरा               | धूपदहन                 | धप जलानेका पात्र                     | ४४२            |
| २६                    |                        |                                      |                |

| धोय                 | धौत                | प्रक्षालित, धोया हुआ                 | ५४६           |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------|
| धोवस                | भेग<br>धोवन        | प्रक्षालन, घोना                      | પ્રકૃદ        |
| 4140                |                    |                                      | • • • •       |
|                     | 7                  | 1                                    |               |
|                     |                    |                                      |               |
| पइंड                | प्रतिष्ठ, प्रविष्ठ | प्रतिष्ठा, प्रवेश हुआ                | ३८६           |
| पइद्विय             | प्रतिष्ठित         | <b>স</b> নিকা-সান্দ                  | १३            |
| परद्वयाल            | प्रतिष्ठाकाल       | प्रतिष्ठा-समय                        | ३५६           |
| परद्वतक्खण          | प्रतिष्ठालच् ग्    | प्रतिष्ठा-लक्षरा                     | इस६           |
| पइट्रसत्थ           | प्रतिष्ठाशास्त्र   | प्रतिष्ठा-शास्त्र                    | 335           |
| पइट्ठा              | प्रतिष्ठा          | स्थापना                              | 3 7 8         |
| पइड्राइरिय          | प्रतिष्ठाचार्य     | प्रतिष्ठा करानेवाला आचार्य           | ३≂१           |
| पइराग               | प्रकीर्ग           | प्रक्षिप्त, विस्तीर्ण, प्रतीर्ण,     | 260           |
| पईव                 | प्रदीप, प्रतीप     | दीपक, प्रतीप-प्रतिकूल, शत्रु         | 8=3           |
| <b>पे</b> उर        | प्रचुर, पौर        | बहुत, पुर-सम्बन्धी, नगरमें रहनेवाला  | έź            |
| पउल्लग              | प्रज्वलन           | जनाना                                | १=०           |
| परस                 | प्रदेश             | अविभागी क्षेत्रांश                   | 68            |
| पक्कणगा             | पकास               | पकवीन                                | 370           |
| <b>+पक्</b> खालिऊण् | प्रचाल्य           | प्रशासन करके                         | ち云ひ           |
| पश्चक्ख             | प्रत्यच्           | विशद, स्पष्ट, अतीन्द्रिय ज्ञान       | १२३           |
| पञ्चक्खाग्          | प्रत्याख्यान       | त्यागका नियम                         | \$ 80         |
| पञ्चूस              | प्रत्यूष           | प्रभातकाल                            | ১৯৯           |
| ‡पञ्चेलिउ           | प्रत्युत           | वैप्रीत्यः वस्कि                     | ११=           |
| ्रीपच्छा            | पश्चात्            | पीछे, अनन्तर                         | 362           |
| पच्छिम              | पश्चिम             | एक दिशा, पिछला                       | 288           |
| पज्जन               | पर्याप्त           | पर्याप्तिसे युवत, समर्थ, ज्ञावितमान् | १३            |
| पज्जित              | पर्याप्ति          | राक्ति, सामर्थ्य                     | १३६           |
| पङ्जयप्पय           | पर्यायात्मक        | पर्यायस्वरूप                         | प्रद          |
| पञ्जाय              | पर्याय             | एकक्षणभावी अवस्थाविरोप               | ४०⊏           |
| पज्जलिय             | प्रज्वलित          | दग्ध, जनाया हुआ                      | १६०           |
| पष्ट                | पट्ट               | पहननेका यस्त्र, रथ्या, मुहल्ला. रे   |               |
|                     |                    | कपड़ा, सनका कपड़ा, पाट, अधिकार       |               |
|                     |                    | काप्ट-पाषाणका फलक, तख्ता, जला        |               |
|                     |                    | वाँघनेका पट्टा ।                     | સ્પ્રદ        |
| पट्टरण्             | पत्तन              | नगर                                  | ગ્ <b>ફ</b> ૦ |
| पट्टवरा             | प्रस्थापन          | प्रारम्भ                             | ३७७           |
| पुद्धि              | <u>র</u> ন্ত       | पीठ                                  | १५७           |
| पउम                 | पद्म               | कमल                                  | ४३१           |
| पड                  | पट                 | वस्त्र                               | 850           |
| पडग्                | पतन                | गिरना                                | १४०           |
| पडल                 | पटल                | समूह, संघात, बुन्द                   | 839           |
| पडाया               | पताका              | घ्वजा                                | ४६२           |

| ‡पिड        | प्रति                    | विरोध, विशेषता, वीप्सा, प्रत्यावर्तन, प्र<br>बदला, प्रतिनिधिपना, प्रतिषेध, प्रति<br>समीपता,अधिकता,सदृशता, लघुता, !<br>वर्त्तमानना आदि सूचक अव्यय | कूलता,  |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| पडिगह्य     | प्रतिग्रह्ण              | बदलेमें लेना                                                                                                                                     | २२४     |
| पडिचीग      | प्रतिचीन                 | चीनी वस्त्र या चीनी वस्त्र-जैसा                                                                                                                  | 38=     |
| पडिजग्गग    | प्रतिजाश्रग्             | जागने वालेके पीछे तक जागना                                                                                                                       | ३३६     |
| पडिवुज्भिकण | प्रतिबुध्य               | प्रतिबुद्ध होकर, जागकर                                                                                                                           | 88=     |
| पडिबिंब     | प्रतिविम्ब               | प्रतिमा, प्रतिच्छाया                                                                                                                             | 888     |
| पडिमा       | प्रतिमा                  | मूर्ति                                                                                                                                           | 380     |
| पडिय        | पतित                     | गिरा हुआ                                                                                                                                         | 83      |
| पडियरण      | प्रतिचरण                 | सेवा-शृथूषा                                                                                                                                      | ३०२     |
| पडिलिहरां   | प्रतिलिग्द्यन            | प्रति-लेखन, निरीक्षण                                                                                                                             | ३० ह    |
| पडिलेवपडिमा | प्रति <b>ले</b> पप्रतिमा | लेपकी हुई मूर्नि                                                                                                                                 | 666     |
| *पडिजेहिऊण  | प्रतिलेख्य               | प्रतिलेखन करके                                                                                                                                   | २५१     |
| *पडिवज्जिऊण | प्रतिपद्य                | प्राप्त होकर                                                                                                                                     | ५१=     |
| पडिवा       | प्रतिपट्                 | एकम निधि                                                                                                                                         | इ६्ड    |
| पढम         | प्रथम                    | पहला                                                                                                                                             | ३ द ३   |
| पणम         | प्रग्म, प्रणाम           | नमस्कार                                                                                                                                          | २२४     |
| पणस         | पनस                      | फल-विशेष                                                                                                                                         | 880     |
| पणिवाय      | प्रसिपात                 | नमन, त्रंदन                                                                                                                                      | 378     |
| पण्ण        | पर्गा                    | पत्र, पत्ती                                                                                                                                      | ४२१     |
| पण्णत्त     | प्रज्ञप्त                | निरूपिन, कथिन                                                                                                                                    | 28      |
| पण्यार्स    | पंचदश                    | पन्द्रह                                                                                                                                          | 3 90    |
| पण्णास      | पञ्चाशत                  | पचास                                                                                                                                             | 46€     |
|             | ( पत्र                   | दल, पत्ता                                                                                                                                        | X35     |
| परा         | { पात्र                  | दान देने योग्य, अतिथि, भाजन, बर्तन २                                                                                                             | २१, ३०७ |
|             | ्यास                     | मिला हुआ                                                                                                                                         | ३३      |
| पत्तंतर     | पात्रान्तर               | पात्र-संबंधी भेद                                                                                                                                 | 250     |
| पत्तेय      | प्र त्येक                | एक-एक                                                                                                                                            | ₹ 3     |
| पत्थ        | पध्य                     | हितकर भो <b>जन</b>                                                                                                                               | घ३६     |
| पत्थगा      | प्रार्थना                | अभिलाषा, याचना, मॉगना                                                                                                                            | ११६     |
| पमत्तठाग    | प्रमत्तस्थान             | छठा गुणस्थान                                                                                                                                     | ४१६     |
| पमाण        | प्रमाग्                  | सम्यग्ज्ञान. सादर, मान. योग्य                                                                                                                    | 3       |
| पय          | पद्                      | विभक्त्यन्त पद, चरण                                                                                                                              | 8,830   |
|             | पयस्                     | द्घ, जन,                                                                                                                                         |         |
| पयड         | प्रकट                    | व्य <b>क्</b> त                                                                                                                                  | ४१४     |
| पयडि        | प्रकृति                  | स्वभाव, मार्ग (दे०)                                                                                                                              | ३०२     |
| पयत्त       | प्रयक्ष                  | चेष्टा, उद्यम, प्रवृत्त, प्रदत्त                                                                                                                 | ફે '૭   |
| FY37:87     | <b>∫</b> पदार्थ          | पदका विषयभूत अर्थ                                                                                                                                | y Ę     |
| पयत्थ       | रे पदस्थ                 | ध्यान-विशेष                                                                                                                                      | ४४्द    |
| पयभट्ट      | पदभ्रष्ट                 | स्थान-च्युत<br>े                                                                                                                                 | १२७     |

|                     | ∫ प्रतर        | एक समुद्धात, पत्राकार, गणित विशेष     |             |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| पयर                 | र्र प्रकर      | समूह                                  | ५३१         |
| पयला                | प्रचला         | निद्राविशेष, एक कर्म                  | ४२४         |
| पयाश्र              | प्रताप         | तेज                                   | 388         |
| पयार                | प्रकार         | भेद, रोति                             | २५०         |
|                     | ( प्रकाश       | दीप्ति                                | 54.8        |
| पयास                | र् प्रयाम      | उद्यम                                 |             |
| पयासिय              | प्रकाशित       | प्रकाश किया हुआ                       | १४          |
| पयाहिरा             | प्रद्∕श्वग्गा  | दाहिनी ओर घूमना                       | 782         |
| पर                  | पर             | प्रधान, श्रेष्ठ, अन्य                 | ६४          |
| ‡परदो               | परतः           | अनन्तर, आगे                           | 58.8        |
| परमङ्               | परमार्थ        | यथार्थ, मत्य                          | २ १         |
| परमासु              | परमागु         | सवसे छोटा पुद्गलका अंग                | و ب         |
| परमेष्ठी            | परमेष्ठी       | परम पदमें स्थित—अहंन्त. मिद्ध, आचार्य | ,           |
|                     |                | उपाध्याय, साघ्                        | হওছ         |
| परयार               | पग्दार         | परस्त्री                              | 3,4         |
| परसमयविदृ           | परसमयविज्ञ     | परमतका जाता                           | ४४२         |
| परस्स               | परस्व          | पर-धन                                 | 800         |
| पराहुत्त            | पराङमुख        | विमुख, पराभृत, अपमानित                | १६०         |
| परिउट्ट             | परिवृत्त       | बेप्टिन                               | ४७३         |
| परिग्गह             | परिश्रह        | घनादिका सग्रह                         | 4           |
| परिश्य              | परिस्त, परिस्य | परिपक्क, विवाह                        | 3 8         |
| परिसाइ              | र्पार्गित      | परिणमन '                              | र स         |
| परित्थी             | परस्त्री       | प्राई स्त्री                          | १६४         |
| परिभोय              | परिभोग         | जिसका वार-वार उपभोग किया जाय          | ១ខ្ភ        |
| परियत्त             | परिवर्त्त      | परिभ्रमण                              | ५१७         |
| परियत्तरण           | परिवर्त्तन     | 1,                                    | ३३५         |
| परियरिय             | परिकरित        | परिवृत्त , परिवेप्टित                 | 84€         |
| परियंत              | पर्यन्त        | समीप                                  | 858         |
| परिरक्खा            | परिरत्ता       | सर्वे औरसे रक्षा                      | ३३६         |
| परिवाडी             | परिपाटी        | परम्परा                               | 77          |
| परिवुड              | पग्चित         | घिरा हुआ                              | 808         |
| †परिवे <b>वमा</b> ग | परिवेष्यमान    | कंपना हुआ                             | 858         |
| परिसम               | परिश्रम        | मेहनन                                 | <b>२३६</b>  |
| परिसेस              | परिशेष         | अवशेष                                 | <u> ج</u> ز |
| परिहि               | परिधि          | घेरा, परकोट                           | ४५२         |
| परूवय               | प्ररूपक        | निरूपसा करनेवाला                      | 3           |
| परोक्ख              | परोद्ध         | अविशद ज्ञान, पीठ पीछे,                | ३२५         |
| पतायमाग             | पलायमान        | भागता हुआ                             | ХЗ          |
| पत्नाव              | प्रलाप         | अनर्थक-भाषण, बकवाद                    | १४२         |
| परुल                | पल्य           | माप-विशेष                             | २५६         |
| पल्लाउग             | पत्यायुष्क     | एक पत्यकी आयुका धारक                  | २६०         |

|                                         |     |                          | राष्ट्-संब्रह                             |  |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------|--|
| पिलयंक                                  |     | पर्यङ्क                  | पद्मासन, पलग                              |  |
| पवयग्                                   |     | प्रवचन                   | उत्तम वचन, जिन-प्रणीत शास्त्र             |  |
| पवर                                     |     | प्रवर                    | श्रेष्ठ, उत्तम                            |  |
| पवयग्रग्णू                              |     | प्रवचनश्                 | शास्त्रज्ञ                                |  |
| पवरामग्गट्ठ                             |     | पवनमार्गस्य, गगनस्य      | अघर-स्थिन, अन्तरीक्ष                      |  |
| पवाल                                    |     | प्रवाल                   | नव-अंकुर, मूँगा                           |  |
| पवित्त                                  |     | पवित्र                   | निर्दोष                                   |  |
| पव्च                                    |     | पर्व                     | व्रतका दिन, उत्सव, त्योहार, ग्रन्थि, गाँठ |  |
| पव्चय                                   |     | पर्वत                    | पहाड़                                     |  |
| पसरण                                    |     | प्रसरण                   | विस्तार                                   |  |
| पसारण                                   |     | प्रसारग्                 | फैलाना                                    |  |
| पसाय                                    |     | प्रसाद                   | कृपा, प्रसन्नता                           |  |
| पस्ल                                    |     | प्रसून                   | पुष्प                                     |  |
| पस्सवण                                  |     | प्रस्रवग्                | मूत्र, पेशाब                              |  |
| पस्सिय                                  |     | द्वा                     | देखकर                                     |  |
| पहाय                                    |     | प्रमा <del>त</del>       | प्रातःकाल                                 |  |
| पहाय                                    |     | प्रभाव                   | शक्ति-सामर्थ्यं                           |  |
| पहावणा                                  |     | प्रभावना                 | गौरव या प्रभाव बढ़ाना                     |  |
| पहुइ                                    |     | प्रभृति                  | इत्यादि                                   |  |
| पहोह                                    |     | प्रभौघ                   | प्रभा-पुंज                                |  |
| पाउग्ग                                  |     | प्रायोग्य                | अतियोग्य                                  |  |
| <b>*पाप</b> रण                          |     | प्रायेग                  | प्राय: करके                               |  |
| पाश्रोदय                                |     | पादोदक                   | चर्ण-जल                                   |  |
| पाग                                     |     | पाक                      | विपाक, उदय                                |  |
| पाठय                                    |     | पाठक                     | अध्यापक, उपाध्याय                         |  |
| #पाडिऊग्                                |     | पातियत्वा                | गिराकर                                    |  |
| पाडिद्देर                               |     | प्रातिहार्य              | देवकृत पूजा-विशेष                         |  |
| 41198                                   | ſ   | प्राण                    | जीवनका आधार                               |  |
| पाण्                                    | -{  | पान                      | पीनेकी वस्तु                              |  |
| TTI STI ST                              | `   | पानक                     | पेय द्रव्य                                |  |
| पाग् <b>य</b><br>पाग् <b>।इवायविर</b> ह |     | प्राणातिपानविरति         | अहिसाणुत्रत                               |  |
|                                         |     | प्राणी                   | जी <b>व</b>                               |  |
| पासि                                    | - } | पाणि                     |                                           |  |
| पाणिय                                   | •   | पानीय, पेय               | ह् <b>थि</b><br>जल                        |  |
|                                         |     | पाणिपात्र                | राथ ही जिनका पात्र हो                     |  |
| पाणिपत्त                                |     | प्राण्यात<br>प्राण्यिक्ष | हाय हा जिनका पान हा<br>जीव-घात            |  |
| पाणियह                                  |     |                          |                                           |  |
| पादोदय                                  |     | पाटोदक                   | चरण-जल<br>=ै                              |  |
| पाय                                     |     | पाद                      | पैर                                       |  |
| पायर                                    |     | पाकर                     | एक क्षीरी वृक्ष                           |  |
| पायव                                    |     | पाट्प                    | वृक्ष                                     |  |
| पार्ण, पारणा                            |     | पारणा                    | उपवासके दूसरे दिनका भोजन                  |  |
| पारंगश्र                                |     | पारंगत                   | पारको प्राप्त                             |  |

| पारिजातय                 | पारिजातक                 | कल्प वृक्ष                                | ४२६         |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| पारिद                    | पारिद्ध                  | आलेट, शिकार                               | 900         |
| पारसिय                   | पारसीक                   | पार्यी-जातीय                              | 90 <i>;</i> |
| पाच                      | पाप                      | बुरा कार्य                                | 50          |
| पाचिष्ठ                  | पापिष्ठ                  | पापी                                      | # <b>3</b>  |
| पाचरोय                   | पायरोग                   | कुष्ट, कोढ़                               | १८७         |
| पाचग्                    | प्रापण                   | प्राप्ति, लाभ                             | E S X       |
| पाहरा                    | पापाम                    | गत्य र<br>पत्य र                          | 7)7         |
| पाविऊस                   | ঘান্ব                    | पा करके                                   | 850         |
|                          | ) पाश                    | जाल                                       | २१६         |
| पास                      | ) पाश<br>रे पार्श्व      | गमीप                                      | Ę 9         |
| पासाय                    | प्र <del>ास</del> ाद्    | भवन                                       | २५४         |
| ( पासुय                  | mma                      | जीव-रहित                                  | 802         |
| ो पासुग                  | प्रासुक                  | अर्वान                                    | 303         |
| पिच्छ                    | पिन्छ, पृच्छा            | पीछी, मो <b>रपंख</b> , पृछना              | 3 k k       |
| †पिच्छुंता               | प्रेक्ष्यन्तः            | देखते हुए                                 | 220         |
| †पिच्छुमारा              | प्रेक्ष्यमाग्            | दंखने हुए                                 | 884         |
| पिजर                     | पिजर                     | पिजरा                                     | 128         |
| पिडि                     | <u>র</u> ম্ভ             | पीठ                                       | 3 % 5       |
| पिंडन्थ                  | पिडस्थ                   | घ्यान <i>विशेष.</i> धर्मध्यानका प्रथम भेद | 195         |
| पित्तल                   | पित्तल                   | पीनन                                      | 360         |
| पिय                      | पिक, प्रिय               | कोकिल, पक्व, प्यारा                       | ሂട          |
| पियर                     | पितर, पिता               | वाप, संरक्षक                              | 50          |
| पिल्लय                   | स्तनन्धय                 | पिन्ला, बच्चा                             | १८०         |
| पिहु                     | <b>देश</b>               | विस्तीर्ण                                 | 808         |
| पीडिय                    | पीडित                    | दु:ग्वित                                  | 238         |
| पीपल                     | पिप्पल                   | पीपलका बूक्ष और फल                        | У, 🖛        |
| पुग्गल                   | पुद्रल                   | अचेतन मृतिक द्रव्य                        | ધ ઉ         |
| <b>বু</b> ভৱা            | ् पूज्य                  | सम्मान्य                                  | 359         |
|                          | । पूजा                   | अर्चा                                     | 2 द 3       |
| पुज्जगा                  | पृजन                     | अर्थन                                     | 3 % €       |
| पुट्ठ                    | নিম্ন                    | पिछला भाग                                 | \$00        |
| पुर्हि                   | ãs                       | ਸੀਣ<br>                                   | 800         |
| पुट्टियर                 | पृष्टिकर                 | पौण्टिक<br>—ि                             | ခ်မှခ       |
| पुढवी, पुढिवी            | <u> </u>                 | जमीन                                      | १७१         |
| <b>#पु</b> रा            | पुनः                     | फिर, अनन्तर                               | 3 % &       |
| पुणसा                    | पुग्य                    | सुकृत, सुभकर्म                            | 80          |
|                          | पूर्ण                    | पूरा                                      | 3 E Å       |
| पुणिसमा                  | पूर्णिमा                 | पूर्णमार्गा                               | 3190        |
| पुग्गांकुर<br>पुणिगांदु  | पुरायांकुर<br>पर्णेड्स   | पुण्यके अंकुर                             | 308         |
| पुगर्गांडु<br>पुगर्गांडु | पूर्णेन्दु<br>पूर्णेन्दु | पूर्ण चन्द्र                              | ४८          |
| A.1.618                  | <b>ત્ર</b> ગન્દુ         | प्र्ण चन्द्र                              | 37.8        |

| प्राकृत-शब्द्-संग्रह २०३ |                 |                                |             |  |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------|--|
| पुत्त                    | पुत्र           | सुत                            | १८८         |  |
| पुत्थय                   | पुस्तक          | पोथी                           | ः ३६२       |  |
| पुष्प                    | <b>पु</b> च्य   | फूल                            | २१७ ३८२     |  |
| <b>पुष्फंज</b> लि        | पुष्पाञ्जलि     | फूलोंकी अंजुलि                 | २२६         |  |
| पुरिस                    | पुरुष           | मनुप्य                         | २५६         |  |
| ‡पुरऋो                   | पुरतः           | आगे                            | २२६         |  |
| पुग्व                    | पूर्व           | पूर्व दिशा                     | ৩           |  |
| पुन्वाहरणा               | पूर्वाभरणा      | पूर्वरूप आभूषणवाली             | 93€         |  |
| पुह्रची                  | पुथिवी          | धरित्री                        | 860         |  |
| पृद                      | पूर्ति          | दुर्गन्यित वस्तु, पीव          | <b>१</b> ६5 |  |
| पूर्फल                   | पूँगीफल         | सुपारी                         | 888         |  |
|                          | पूजा            | अर्चा                          | र्दद        |  |
| पॄ्य                     | रे पूत          | पवित्र                         | १३५         |  |
| पूया                     | पू जा           | अर्चा                          | ३८१         |  |
| पोक्खगुविहि              | प्रोच्च ग्विधि  | प्रतिष्टा-सम्बंधी क्रियाविशेष  | 308         |  |
| पोत्थय                   | पुस्तक          | सजिल्द शास्त्र                 | 3 ሂ ሂ       |  |
| पोसह                     | प्रोषध          | पर्वके दिनका उपवास             | ३७१         |  |
| पंकय                     | पंकज            | कमल                            | ४३३         |  |
| पंगरा                    | प्राङ्गग्       | आगन                            | ₹0,6        |  |
| पंच                      | पंच             | पांच <b>सस्या</b>              | २४          |  |
| पंचमी                    | पंचमी           | निथि-विशेष                     | ३७१         |  |
| पंचविह                   | पंचिविष         | र्पांच प्रकारका                | १२          |  |
| पंचिदिय                  | पंचेरिद्रय      | पांचो इन्द्रियवाला जीय         | 309         |  |
| पंति                     | पंक्षि          | श्रेणी                         | ३७४         |  |
|                          |                 | <b>फ</b>                       |             |  |
| फग्गुस                   | <b>फाल्गुगा</b> | माम-विशेष, फागुन               | <b>३</b> ५३ |  |
| फरुस                     | परुष            | कठोर                           | १३४         |  |
| फल                       | पल              | फल, अंतिम परिगाम               | ⊅ ह ४       |  |
| <b>फ</b> िलह             | स्फाटिक         | मणि-विशेष                      | ४७२         |  |
| <b>फुड</b>               | स्फुर           | स्पष्ट, व्यक्त                 | 2,8         |  |
| फ़ुरिय                   | रफ़रित          | र्दाप्त, कम्पित                | ४६५         |  |
| फोडल                     | स्फोटन          | विदारण                         | १६८         |  |
|                          |                 | ब                              |             |  |
| <b>य</b> ज्ञ             | वाह्य           | वाहिर, बहिरंग, वन्धन, बद्ध,    | १८६         |  |
| बत्तीस                   | द्वात्रिंशत्    | वत्तीस                         | २६३         |  |
| बद्धाउग                  | बद्धायुष्क      | जिसकी पहले आयु वैंघ चुकी हो    | 38.8        |  |
| बसा                      | बलात्           | जबरदस्ती                       | ११८         |  |
| बलिवत्ति                 | वित्वर्ति       | भेंट या पूजामें चढ़ानेकी बत्ती | 858         |  |
| बहिर                     | चिधर            | बहरा                           | २३५         |  |
| वहिगी                    | <b>भौगनी</b>    | बहिन                           | ७६          |  |

| રે૦૪   |        | वसुनिन्द-श्रावकाचार |
|--------|--------|---------------------|
| बहु    | बहु    | बहुत, अधिक          |
| बहसो * | बह्रमः | वार-वार             |

भिक्ख

भिद्गा

|                          |                 | •                    |                  |
|--------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| बहु                      | बहु             | बहुत, अधिक           | 'ওও              |
| बहुसो ँ                  | बहुशः           | वार-वार              | ७७               |
| बायर                     | बादर            | स्यूल                | ५३३              |
| बारस, बारह               | द्वादश          | बारह संख्या          | २७६              |
| बालत्त ग्                | बालत्व          | बालपन                | <b>१</b> ८७      |
| बाहत्तरि                 | द्वासप्तति      | बहत्तर               | २६३              |
| बाहिश्र                  | <b>ब्या</b> धित | पीड़ित               | १८६              |
| बिंव                     | विम्ब           | छाया, मूत्ति         | 880              |
| बीय                      | <b>बीज</b>      | वोनेका अन्न          | २8५              |
| #बोहव्व                  | बोघव्य          | जानने योग्य          | इ ७              |
| बंधग्                    | बन्धन           | बन्घन                | १८१              |
| ∫ #बंधिऊग<br>} #बंधित्ता | बध्वा           | बाँध करके            | १०६, ५१४         |
| बंधु                     | बन्धु           | रिस्तेदार            | १८७              |
| वंभचेर<br>वंभचेर         | ब्रह्मचर्य      | काम-निग्रह, शील-पालन | 20 ;<br>20 ¢     |
| वंभयारी                  | ब्रह्मचारी      | काम-विजयी            | စ 8ုဗ            |
| 441414                   | 24. 21.7        | 644 145141           | 2.7.7            |
|                          |                 | भ                    |                  |
| भक्ख                     | भद्य            | लाने योग्य           | ४३ ≡             |
| <b>*भक्</b> खंत          | भन्यन्          | खाना हुआ             | १८७              |
| #भणिऊग                   | र्भागुत्वा      | कह कर                | 308              |
| <b>#म</b> शिज्जमारा      | भएयमान          | कहा जानेवाला         | \$               |
| भिण्य                    | भग्गित          | कहा गया              | \$ <del>\$</del> |
| भत्त                     | भक्त            | भात                  | 3 € €            |
| भत्ति, भत्ती             | भक्ति           | श्रद्धा, अनुराग      | 38               |
| भद्द                     | भद्र            | कत्याण               | 5.88             |
| *भमित्रा                 | भ्रमिःवा        | भ्रमण कर             | ४४३              |
| भयगिज्ज                  | भजनीय           | विकल्प-योग्य         | ४३०              |
| भयभीद                    | भयभीत           | टरा हुआ              | 990              |
| भयविट्ठ                  | भयाविष्ट        | भय-युक्त             | १०३              |
| भरिय                     | भृत, भरित       | भरा हुआ              | <b>5</b> X       |
| भविय                     | भन्य            | मोक्ष जानेके योग्य   | २                |
| भन्वयग्                  | भन्यजन          | भव्य जीव             | ५ ४२             |
| भागी                     | भाग्यी          | भाग्यवान्            |                  |
| भावच्चग्                 | भावार्चन        | भाव-पूजन             | ४५६              |
| भावमह                    | भावसह,          | भावपूजा              | 378              |
| भायगु                    | भाजन            | पात्र, बर्त्तन       | ३०३              |
| भायगुढुम                 | भाजनद्रम        | कल्पवृक्ष-विशेष      | २४४              |
| भायग्ंग                  | भाजनांग         | कल्पवृक्ष-विशेष      | २५१              |
| भारारोपण                 | भारारोपण        | भारका लादना          | १८१              |
| भासग्                    | भाषग्           | नःथन                 | ३२७              |
|                          |                 |                      |                  |

भीख

३०६

|                         | ম                    | क्ति-शब्द-संग्रह                       | २०४                                |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------|
| भिण्या                  | भिन्न                | अन्य, भिन्न किया गया                   | १५७                                |
| भिंगार                  | <b>भ्</b> रंगार      | भाजन-विशेष, भारी                       | 600                                |
| भुक्ख                   | क्षुषा               | <b>मूख</b>                             | १८१                                |
| भुक्खिय                 | <b>चु</b> धित        | भूखा                                   | <br>१८८                            |
| ( *भुंजिवि              |                      | •                                      | •                                  |
| 🖁 *भुंजिऊस              | भुक्त्वा             | खाकर, भोगकर                            | प्र४१, २६७                         |
| *भुस्ए।                 |                      |                                        | * */ * * * -                       |
| भुयंग                   | भुजंग                | सर्प, विट (लुच्चा), जुआरी, बदम         | वा गंडा ३१५                        |
| भूत्र                   | भूत                  | प्राणी, अतीत काल, उपमा                 | 3 X                                |
| भूसण                    | भृषण                 | गहना                                   | २५१                                |
| भूसण्डुम                | भृषसाहुम             | आभृषण-दाता कल्पवृक्ष-विशेष             | २५३                                |
| भूसा                    | भूपा                 | आभूषण-सज्जा                            | 388                                |
| े भेश्र                 |                      | प्रकार                                 | २३३                                |
| े भेय                   | भेद                  | भाग                                    | 550                                |
| भेयग                    | भेदन                 | छंदन                                   | १८०                                |
| भेरी                    | मेरी                 | वादच-विशेष                             | 888                                |
| भसज                     | मैप्रज्य             | औषधि                                   | २३६                                |
| <b>ंभोत्तु</b>          | भोक्तुं              | भोगनेके लिए, खानेके लिए                | = 1                                |
| <b>*भोत्तृ</b> ंग       | भुक्त्वा             | खाकर, भोगकर                            | ३६२                                |
| भोय                     | भोग                  | एकवार सेवन योग्य                       | 3 & 2                              |
| भायश्र                  | भोक्ता               | भोगनेवाला                              | ₹ €                                |
| भायग                    | भोजन                 | आहार                                   | 258                                |
| भोयणंग                  | भोजनांग              | आहार-दाता कल्पवृक्ष-विशेष              | २५१                                |
| भायगण्यस्य              | भोजनहृद्ध            | "                                      | २५६                                |
| भोयभूमि                 | <b>भागभू</b> मि      | सुख-मही                                | २४४                                |
| भोयविरद                 | भोगविरति             | भोग-निवृत्ति                           | <b>२१</b> ६                        |
| भोया                    | भोक्ता               | भोगनेवाला                              | 3 €                                |
| भंड                     | भएड, भारड            | अश्लील-भाषी, पात्र, बर्तन              | 808                                |
| भंस                     | भ्रंश                | गिरना                                  | <b>ફ</b> ૨પ્                       |
|                         |                      | म                                      | , -,                               |
| मइ                      | मति                  | वृद्धि                                 | ३४२                                |
| मउड                     | मुकुट                | नुष्य<br>मोलि, मस्तक-भूषण              | 5 X R                              |
| मश्र                    | मद<br>मद             | गर्व, अहंकार                           | 5                                  |
| म्ग्रा                  | मार्ग                | रास्ता                                 | ४२४                                |
| मग्गण्                  | मार्गे <del>णा</del> | अन्वेषण                                | १५                                 |
| <br>मचकुंद्             | मचकुन्द              | वृक्ष विशेष                            | ۲ <del>۹</del><br>۲ <del>۹</del> ۶ |
| म <del>च्छिय</del>      | मा <del>द्</del> तिक |                                        | - <b>?</b>                         |
| मज्ज<br>मज्ज            | मध्य<br>मद्य         | <b>मध्</b><br>शराब                     | ~ <b>%</b>                         |
| मञ्जंग                  | मधांग<br>मद्यांग     | शराव<br>पय-द्रव्य-दाता कल्पवृक्ष-विशेष | 7 <b>4</b><br>7 <b>4</b> 7         |
|                         |                      | पय-द्रव्य-दाता कल्पणृजनपराप<br>बीच     | <sup>२,२२</sup><br>३ <b>१५</b>     |
| मज् <b>स</b><br>प्रजिसम | मध्य                 |                                        |                                    |
| 412444                  | सध्यम                | मध्यवर्ती                              | २२१                                |

# वसुन्निद-श्रावकाचारे

| महिया          | मृत्तिका   | मिट्टी          | २६१                   |
|----------------|------------|-----------------|-----------------------|
| मग्            | मन         | हृदय            | ૩૯                    |
| मण्हारि        | मनोहारि    | चित्तहारी       | ३, ४८                 |
| मिश            | मणि        | ग्रन            | ३६०                   |
| मणुश्र         | मनुज       | मनुष्य          | <del>କ</del> ୍ଷ୍ଣ     |
| मणुयत्त        | मनुजत्व    | मनुष्यत्व       | $\dot{s} \simeq \chi$ |
| मणुयत्तण       | मनुज्ञत्व  | मनुप्यता        | 3 = \$                |
| मगुयलोय        | मनुजलोक    | मनुष्य-लोक      | १६०                   |
| मणुस्स         | मनुष्य     | मानव            | १८०                   |
| मणोराग         | मनोज्ञ     | सुन्दर          | ३३७                   |
|                | ∮मत्त      | उन्मत्त, पागल   | ७ १                   |
| मत्त           | े मात्र    | केवल            | <b>१</b> ६ =          |
| मह्ण           | मर्दन      | मालिय           | ३२्द                  |
| महण            | मर्देल     | वाद्यविशेष      | 308.                  |
| मह्व           | मार्दव     | अभिमानका अभाव   | ⊽ৼৢৢ                  |
| मय             | मद         | गर्व, नशा       | <b>'</b> ५६           |
| मयगुफल         | मदनफल      | मैनफल           | 850                   |
| मरगय           | मरकत       | पन्ना-र्माण     | 8.0 A                 |
| #मरिऊण         |            |                 | \$ 6 %                |
| मरित्ता        | मृत्या     | मर् करके        | 8= 6                  |
| मलग            | मलन        | <b>म</b> र्द न  | , = 0                 |
| मलिए           | मलिन       | मैला            | x38                   |
| मल्ल           | माल्य      | माला            | संरुड                 |
| महिलया         | मल्लिका    | पुराविशेष       | ८३२                   |
| <b>मह</b> िह   |            |                 | स्दद                  |
| <b>महह्रिय</b> | महर्द्धिक  | बडी ऋदिवाला     | १८२                   |
| महरा           | मथन        | विलोचन          | <i>र</i> ६ ५,         |
| महप्पा         | महान्मा    | बडा पुरुष       | १९न                   |
| महिय           | महित, मह्य | पृजित, पूज्य    | ૮૩३                   |
| महियल          | भहीतल      | भृतल            | ११३                   |
| महिला          | महिला      | स्त्री          | <i>१७</i>             |
| महिविट्ट       | महीपृष्ठ   | भूपृष्ठ         | 8 € 0                 |
| महु            | मञ्        | भौद्र, जहद      | <b>E</b> D            |
| महुरण्ण        | मधुगन्न    | मिष्टान्न       | ४०२                   |
| महुरा          | मथुग       | मथुरा नगरी      | ሂሂ                    |
| मागह           | मागध       | मगच देश, बंदीजन | 76                    |
| 778311         | ∮ मान      | माप विशेष       |                       |
| माण्           | रे मान     | एक कपाय         | Ęe                    |
| माग्स          | मानस       | चित्त, अभिप्राय | १७६                   |
| मागस्सिद       | मानसिक     | मन-संबंधी       | ३३६                   |
| <b>ी माय</b>   | माता       | जननी            | ६२                    |
| े मायर, माया   |            |                 | ६७                    |

| Ę                        |                                                |                          |                      |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 4,                       | গুল                                            | माया                     | माया                 |
| ४७४                      | 'ह्री' वीजाक्षर                                | मायाबीज                  | मायबीय               |
| 8 5 8.                   | वृक्ष विशेष, पृष्प                             | मालती                    | मालई                 |
| <b>₹</b> ¥%              | माला-दाता कल्पवृक्ष विशेष                      | माल्यद्रम                | मालादुम              |
| २५ १                     | "                                              | माल्यांग                 | मालंग                |
| 880                      | महिमा                                          | माहात्म्य                | माहप्प               |
| <b>२६</b> %              | मीन                                            | <b>मृ</b> त्यु           | मिच्चु, मिच्चू       |
| 201                      | मिथ्यदर्शन                                     | मिथ्यास्व                | मिच्छ <b>त्त</b>     |
| 5.80                     | मिथ्यान्वी जीव                                 | मिथ्या <i>ह</i> िष्ट     | मिच्छाइट्टी          |
| 88                       | मीठा                                           | मिष्ट                    | मिट्ठ                |
| १६३                      | केवल                                           | मात्र                    | मित्त                |
| ફ:                       | मुहद्                                          | मित्र                    | मित्र                |
| 334                      | भैत्री                                         | मित्रभाव                 | मित्तभाव             |
| 33/                      | परिमित                                         | भित                      | मिय                  |
| ४५.                      | मिला हुआ                                       | मिश्र                    | <b>मि</b> म्स        |
| ૪૪                       | मचिन-अचित्तपूजा                                | मिश्रपूजा                | मि <b>स्सपू</b> जा   |
| १२                       | मरा हुआ                                        | मृत े                    | <u>.</u><br>मुत्र    |
| € !                      | सिंख छुटा हुआ<br>-                             | गुक्तः                   | मुक्क                |
| 80                       | प्रधान                                         | मृख्य                    | मुक्ख<br>मुक्ख       |
| ą                        | प्रधान कार्य                                   | मुख्य कार्य              | मु <del>क्</del> खकज |
| ? E .                    | एक अस्त्र                                      | <b>पु</b> द्गर           | मुग्गर               |
| 288                      | मोह                                            | मूच्छा                   | नुच्छ                |
| 28                       | जानकर                                          | मत्वा                    | ्रमुखि <b>ऊ</b> ण    |
| έ.                       | मानने योग्य                                    | मन्तव्य                  | मुग्रेयव्व           |
| ٠<br>٦:                  | रूपी                                           | मूर्त                    | म <del>ुत</del>      |
| ₹ 8                      | मोतियोंकी माना                                 | रू<br>मुक्तादाम          | मुत्तादा <b>म</b>    |
| 38                       | मोती                                           | मुक्ताफल                 | मुत्ताहल             |
| ₹ <i>'</i> 61            | मिद्धि                                         | मृक्ति                   | मुत्ति               |
| २७                       | मंह                                            | सुख                      | मुह                  |
| ,४३,                     | ा<br>वाचाल, वकवादी                             | मुखर                     | मुहर                 |
| 28                       | मुखकी शुद्धि                                   | मृतशुद्धि                | मुहसुद्धि            |
| 88:                      | वाचाल स्त्रो                                   | मुखरा<br>मुखरा           | मुहका                |
| १६                       | एक आयुध                                        | मुशल                     | <u> मु</u> सल        |
| 38                       | दो घड़ी या ४८ मिनिटका समय                      | महूर्त                   | मुहुरा               |
| 73:                      | गंगा                                           | मृक<br>मृक               |                      |
| <b>२७</b>                | पू. पा<br>प्रमित                               | मात्र                    | मूय<br>प्रेत         |
| 5 <i>8</i> ,             | वृद्धिमान्                                     | मेवा <b>वी</b>           | मरा<br>मेहावी        |
| ४३:                      | जुरक्रमान्<br>रचं गये                          | स्यापा<br>निर्देत (देशी) | महाया<br>महिय        |
| ? £                      | रच गय<br>मंभोग                                 | गिष्टस (दशा)<br>मैथुन    |                      |
| 8                        |                                                | मथुन<br>मोत्त्           | मेहुग्।<br>मोक्ख     |
|                          | मुक्ति, छटकारा                                 |                          |                      |
| <b>२</b> ४<br><b>४</b> २ |                                                |                          |                      |
|                          | प्रसन्न, मोचित, छूड़वाया हुआ<br>मोतियों से बना | मोदित<br>मौक्रिक         | मोइय<br>मोत्तिय      |

# वसुनन्दि-आवकाचार

| २०८                | वस्              | रुनन्दि- <b>अ</b> विकासार       |                 |
|--------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| ् मुत्ता, मोत्तुं  | मुक्त्वा         | छोड़कर                          | ३४              |
| ो मोत्तृगा         |                  |                                 | 03              |
| मोय                | मोच              | मोचा, केला                      | 880             |
| मोरवंध             | मयू रबन्ध        | एक प्रकारका बन्धन               | १०६             |
| मोस                | मृषा             | मोष, चोरी, असत्य भाषण           | इ.७             |
| मोहिय              | मोहित            | मुग्ध हुआ                       | 386             |
| <b>मं</b> डग्र     | मंडप             | सभास्थान                        | ३६३             |
| मंडलिय             | माण्डलिक         | राजा                            | २६६             |
| मंडलीय             | मंडलीक           | मडलका स्वामी, राजेन्द्र         | 33.8            |
| मंतर               | <b>मंत्र</b>     | गुप्त मलाह, कार्य माधक वीजाक्षर | 388             |
| मंदार              | मन्दार           | कल्पवृक्ष विशेष                 | 836             |
| <b>मं</b> स        | मास              | गोइन                            | 3,8             |
|                    |                  | τ                               |                 |
| रति                | र्गत             | प्रीति, प्रेम                   | £9              |
| <b>*रइऊ</b> सा     | रचयित् <b>वा</b> | रचेकर                           | કે ઉક           |
| रइय                | र्राचत           | निर्मित                         | 4,8             |
| रक्ख               | रत, रावम         | निशाचर, ऋत्याद                  | 925             |
| <i>*</i> रक्क्किंड | र्राचतु          | रक्षा करनेके लिए                | 200             |
| रज                 | राज्य            | राजाका अधिकृत प्रदेश            | <b>ક્</b> ઇ પ્ર |
| †रडंत              | रटन्त            | शब्द करना हुआ                   | 339             |
| रत्त               | रक्र             | साल वर्ण, अनुराग युक्त          | 3 2             |
| रत्ति              | रात्रि           | रात                             | 55              |
| रथ्था              | रध्या            | कुल्या, गली                     | 9 8             |
| रद                 | रट               | दांत                            | 23              |
| रम्य               | रम्य             | रम्य, रमणीय                     | 853             |
| †रसंत              | रमन्त            | कीड़ा करते हुए                  | ६४              |
|                    | ( रचना           | मृष्टि                          | ४३७             |
| रयग                | । गरन            | जवाहरात                         | १२६             |
| रयण्त्रय           | रत्नत्रय         | सम्यग्दर्शनः ज्ञानः, चरित्र     | ४६्द            |
| रयगुष्पह           | रत्नप्रभा        | नरक पृथिबी                      | <b>१७</b> ३     |
| <b>रयणि</b>        | रर्जान           | रात्रि                          | ठ <b>८६</b>     |
| रजय                | र्जत             | चादी                            | ४०४             |
| रहस्स              | रहस्य            | प्रायश्चिन                      | 380             |
| रहिय               | रहित             | वियोजन                          | દ               |
| राश्र              | राग              | प्रे <b>म</b> . प्रीति          | 5               |
| राइमत्त            | रात्रिभक्त       |                                 | 8               |
| राइभुत्ति          | गत्रिमुक्ति      | रात्रि-भोजन                     | ३१८             |
| राय                | राग              | प्रेम                           | ३१६             |
| राय                | गज्य             | राजाका अधिकृत प्रदेश            | ४१०             |
| रायगिह             | राजगृह           | मगध देशकी राजधानी               | ५२              |
| राया               | राजा             | भूपित                           | ६२५             |

|                                | 3               | गकुत-शब्द∙संप्रह                   | २०९          |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|
| राव                            | राव             | शब्द                               | ४२=          |
| रिक्ख                          | ऋच              | रीछ                                | ३६३          |
| रिद्धि                         | ऋद्धि           | सिद्धि                             | <b>१</b> ६२  |
| रिसि                           | ऋषि             | साधु                               | 330          |
| रुक्ख                          | वृक्ष           | पेड                                | <b>.</b> ४२१ |
| रुट्ड                          | रुष्ट           | रोषयुक्त                           | 6.85         |
| रुद                            | रौद्र           | कुध्यान, भयानक                     | २२८          |
| रुइदत्त                        | रुद्रदत्त       | व्यक्ति विशेषका नाम                | <b>१</b> ३३  |
| रुइवरण्यर                      | रुद्रवरनगर      | एक प्राचीन नगर                     | ४३           |
| रुद्ध                          | रुद्ध           | रुका हुआ                           | ४४           |
| रुप्य                          | रूपक            | चांदीका बना                        | 980          |
| रुपय, रुप्पि                   | रीप्यक          | रुपया                              | ४३५          |
| <b>#</b> रुंभि <del>रा</del> । | <b>द</b> न्ध्वा | रोककर                              | ४३४          |
| रुयग्                          | रुदन            | रोना                               | 8.8.8        |
| रुहिर                          | रुधिर           | रक्त, खून                          | १६६          |
| रूव                            | रूप             | वर्ण                               | £ 8          |
| रूवत्थ                         | रूपस्थ          | एक प्रकारका ध्यान                  | ४४८          |
| रूववज्जिय                      | रूपवर्जित       | रूपातीत धर्मध्यानका एक भेद         | ८४८          |
| रूचि                           | रूपी            | मूर्तिक                            | १६           |
| रेवर्ड                         | रेवती :         | चौथे अंगमें प्रसिद्ध रानी          | ४३           |
| रेह                            | रेफ, रेखा       | रकार, पं <b>क्ति,</b> श्रेणि       | ४६५          |
| रेहा                           | रेखा            | चिह्न विशेष, लकीर                  | 630          |
| रोड                            | द्ररिद्र        | निर्यन                             | २३५          |
| रोम                            | रोम             | वाल, केश                           | २३०          |
| रोय                            | रोग             | बीमारी                             | 3=8          |
| <b>*रोवंत</b>                  | घदन्            | रोता हुआ                           | १६५          |
| रोसाइड                         | रोपाविष्ट       | क्रोधित                            | 8,88         |
| रोहरग                          | रोधन            | रोकना, अटकाना                      | १८१          |
| रोहिगी                         | गेहिगी          | एक नक्षत्र                         | ३६३          |
| র্যনিষ্প                       | रं जिस          | राग-युक्त                          | \$.९३        |
|                                |                 | ल                                  |              |
| लउडि                           | लकुटि           | लकडी                               | <i>હેપ</i>   |
| लक्ब                           | लच्             | नाख संस्था                         | १७७          |
| तक्तरण                         | लच्ण            | चिह्न विशेष                        | 5 € 3        |
| लग्ग                           | लग्न            | मेष आदि राशिका उदय                 | ३हर्         |
| लच्छी                          | लक्मी           | सम्पत्ति, वैभव                     | ४१०          |
| लच्छीहर                        | लक्ष्मीधर       | लक्ष्मीका घारक, वासुदेव            | xxx          |
| #लज्जिशिज्ज                    | लजनीय           | लज्जाके योग्य                      | و.ق          |
| लिख                            | लब्धि           | क्षयोपशम विशेष, यौगिक शक्ति, ऋद्धि | ४२६          |
| #लद्ध्रा                       | लब्बा           | प्राप्त करके                       | \$83         |
| <b>ललाट</b>                    | ललाट            | मस्तक, भान                         | ४६२          |

# वसुनन्दि-धावकाचार

| •                | 1.55         | and and and                    |            |
|------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| लहिऊए।           | लब्धा        | पाकर                           | २६६        |
| लावण्ग           | लावस्य       | सौन्दयं                        | ४८६        |
| लाह              | लाभ          | प्राप्ति, नफा, फायदा           | २७६        |
| लाहव             | लाघव         | लघुता                          | ४४३        |
| #लिहाविऊग्       | लिखाप्य      | निसंकर                         | इप्र       |
| लुद्धय           | लुब्धक       | भील                            | <b>4</b> 2 |
| लेच              | लेप          | लेपन, द्रव्य                   | ४८३        |
| लोइय             | लौकिक        | सांसारिक                       | 50         |
| लोग              | लोक          | भुवन                           | <b>ي</b> ع |
| लोच              | लौंच         | लांचना, केशोंका उखाड़ना        | ३१०        |
| लोय              | लोक          | विष्टप, संसार                  | દપ્ર       |
| लोयग्ग           | लोकाम        | लोक-शिवर                       | ५,३६       |
| लोयायास          | लोकाकाश      | जीवादि द्रव्योंके रहनेका स्थान | 2 8        |
| लोह              | लोभ          | एक कषाय                        | ह्र        |
| सोहंड            | लोह + ऋंड    | लोहेका गोला                    | १३८        |
| लंकेस            | लकेश         | रावण                           | १ हे १     |
| <b>#लंघित्ता</b> | लङ्कियित्या  | उल्लंघन करके                   | इंडड़      |
| <b>लं</b> छ्य    | लांछन        | चिह्न                          | १७२        |
|                  |              | व                              |            |
| वद्दतरखी         | वैतरणी       | नरककी नदी                      | १५१        |
| वडल              | ব <b>কুল</b> | वृक्ष-विशेष                    | 8 8 8      |
| †वक्खमारग्       | वश्यमाग      | आगे कहा जानेवाला               | 85 8       |
| वग               | वक, बुक      | एक मांस-भक्षी राजा, भेड़िया    | १२७        |
| वचिजोग           | वचोयोग       | वचन-योग                        | 8 € ⅓      |
| वन्छल्ल          | वात्सल्य     | अनुराग, प्रेम                  | ८८         |

| व <b>इ</b> तरणी | वैतरणी           | नरकको नदी                   | १५१   |
|-----------------|------------------|-----------------------------|-------|
| वउल             | ব <b>কু</b> ল    | वृक्ष-विशेष                 | 858   |
| †वक्लमाग्       | वश्यमाग          | आगे कहा जानेवाला            | 85 4  |
| वग              | वक, बुक          | एक मांस-भक्षी राजा, भेड़िया | १२७   |
| विजोग           | वचोयोग           | वचन-योग                     | 7 3 3 |
| वच्छल           | वात्सल्य         | अनुराग, प्रेम               | 45    |
| वज्ज            | वज्र             | एक अस्त्र विशेष, हीरकर्माण  | १६६   |
| वज्ज            | वाद्य            | एक वाजा                     | ₽X3   |
| वज्जकुमार       | वज्रकुमार        | एक राजकुमार                 | પ્ર   |
| वज्जग्          | वर्जन            | परित्याग                    | হতত   |
| वज्जसरीरसंहण्ण  | वज्र रा रीरसंहनन | वश्रमय शरीर संहतन           | ၁६၃   |
| वज्जाउह         | वज्रायुध         | बन्द                        | ११६   |
| #विजित्र        | वर्ज्य           | छोड़कर                      | 3     |
| विजिय           | वर्जित           | रहित                        | ঙ     |
| विजिज्ञरण       | वर्जियन्वा       | छोड़कर                      | ३२४   |
| वट्ट            | <b>वृ</b> त्त    | गोल                         | १३६   |
| वट्टग           | वर्तना           | प्रतिक्षण बदलना             | २०    |
| वड              | ন্ত              | बड़का पेड                   | ሂፍ    |
| वडाश्र          | <b>पताका</b>     | ध्वजा                       | 838   |
| विडिलिय         | पर्टालन          | पटलोंसे युक्त               | 800   |
| वण्ग            | वर्गा            | रूप                         | 808   |
| वग्प्पाइ        | वनस्पति          | लता, गुन्मादि               | १२    |

|                        | ង់ខ្មែ         | त्त-शब्द-संब्रह                         | <b>૨</b> ફ ફ |
|------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------|
| विणिगसुदा              | विश्वक्सुता    | वैश्य-पुत्री                            | ४२           |
| ( वणिगाम्र<br>) वणिगाय | वर्ग्गित       | जिसका वर्णन किया गया हो                 | 83           |
| वित्त                  | वर्त्ति        | बत्ती                                   | ४३८          |
| वस्थ                   | वस्र           | कपड़ा                                   | २७१          |
| वस्थंग                 | वस्त्रांग      | एक कल्पवृक्ष                            | २५१          |
| वत्थदुम                | वस्त्रहम       | वस्त्र-दाना, वस्त्र देनेवाला कल्पवृक्ष  | २५६          |
| वत्थहर                 | वस्रधर         | वस्त्रका धारक                           | २६१          |
| वष्प                   | वता, वाप       | बोनेवाला, पिता                          | १०४          |
| वराडय<br>वरालय         | <b>ं</b> वराटक | कौड़ी                                   | ३ ८ ४        |
| वय                     | वत             | नियम, त्याग                             | २४           |
| वयग्                   | वचन            | वचन, वाणी                               | २१०          |
| वयग                    | ब्र <b>टन</b>  | मुख                                     | <b>४६</b> ८  |
| वयसावय                 | व्रतिकश्रावक   | हितीय प्रतिमाधारी                       | २०६          |
| वलइय                   | वलियत          | वलयाकार, वलयको प्राप्त                  | 890          |
| ववहार                  | व्यवहार        | एकनय, आचरण, व्यापार                     | २१           |
| वसण्                   | वसन            | निवास                                   | १२५          |
| वसित्त                 | वशिस्य         | वसमें करनेवाली ऋदि                      | ₹ 8 3        |
| वसुगंदि                | वसुनैन्दि      | प्रस्तुत ग्रन्थके निर्माता आचार्यका नाम | 38.8         |
| वसुदेव                 | वसुदेव         | कृष्णके पिता                            | ₹%⊏          |
| वसंगद                  | वशगत           | वशको प्राप्त                            | ७७           |
| वामदिट्टी              | वामदृष्टि      | गिथ्या <b>द्</b> ष्टि                   | २४६          |
| वाउ                    | वायु           | पवन                                     | १२           |
| विश्र                  | वाचिक          | वचन-सम्बन्धी                            | २२८          |
| वायगु                  | वाचन           | सूत्रपाठ, वांचना                        | २६४          |
| वायर                   | बादर           | स्थूल                                   | ₹ 9          |
| वायरलोह                | बादर-लोभ       | नवम गुणस्थानका नाम                      | ५२२          |
| वायस                   | <b>गायस</b>    | काक                                     | १६६          |
| वारवई                  | द्वारावती      | कृष्णपुरी                               | 386          |
| वारस                   | द्वादश         | बारह                                    | ३७०          |
| वारसी                  | द्वादशी        | तिथि-विशेष                              | ३७०          |
| वारिसेग                | वास्पिग        | श्रेणिक-पुत्र                           | 18           |
| वालुय                  | यालुका         | रेत                                     | १६६          |
| वालुप्पहा              | बाजुप्र भा     | नरक-भूमि                                | १७२          |
| वाबत्तरि               | द्वासप्त ति    | बहत्तर                                  | ५३५          |
| वाविय                  | उस             | बोया गया                                | 588          |
| वाबी                   | वापी           | बावड़ी                                  | ४०१          |
| वास, वस्स              | वर्ष           | साल, संवरसर                             | ३६३          |
| वासिय                  | वासित          | सुर्गान्ध्रत                            | ४०४          |
| वासि                   | वासि           | वसूना                                   | २७६          |
| वासुदेव                | वासुदेव        | <b>कृ</b> प्ण                           | 388          |

# वसुनन्दि-भ्रादकाचार

| वासुपुज              | वासुपूज्य            | बारहवें तीर्थं कर                  | \$ £ &     |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|
| वाहरा                | वाहन                 | सवारी                              | 888        |
| वाहि                 | <b>न्याधि</b>        | <b>बारीरिक रोग</b>                 | २३६        |
| विइग्र               | द्वितीय              | दूसरा                              | ३१०        |
| विउग                 | द्विगुगा             | दुगुना                             | 3.X.F      |
| विडल                 | विपुल                | अधिक, बहुत                         | ३६५        |
| विउलगिरि             | विपुलगिरि            | विपुलाचल                           | 3          |
| विउ <b>व्व</b> ग्    | विगूर्वेण            | विकिया                             | ५१२        |
| विद्योग              | वियोग                | विछुड़ना                           | ३१, १७६    |
| े विश्रोय            |                      | 113911                             | - 11 100   |
| विकत्तरण             | विकर्तन              | कतरना                              | ६२         |
| विक्कय               | विक्रय               | वेचना                              | २१३        |
| विकिचग               | व्याकुंचन            | विवेचन, दूर करना                   | ३३६        |
| विचिट्ठ              | विचेष्ट              | नाना चेष्टाएँ                      | ७१         |
| विजय                 | विजय                 | कल्पातीत विमान-विशेष               | ४६२        |
| विजइश्र              | विजयी                | विजेता                             | 865        |
| विजग                 | व्यञ्जन              | वर्ण, अक्षर, पकवान, मशा आदि चिह्न, | 838        |
| विजा                 | विद्या               | शास्त्र-ज्ञान                      | ३३५        |
| विज्ञाविश्व          | वे यावृत्य           | सवा-शुश्रृषा                       | इ४६        |
| विग्रश्च             | विनय                 | नम्प्रता, भक्ति                    | 395        |
| विशिवाय              | विनिपात              | विनास, प्रणिपात                    | ઈ ૭        |
| विणीय                | विनीत                | नम्प्र, विनय-युक्त                 | २५३        |
| #विगोऊग              | विनीय                | व्यतीत कर                          | yok        |
| विगोय                | विनोद                | मनोरंजन<br>-                       | ४०६        |
| विण्णाग्             | विशान                | विशेष ज्ञान                        | २२४        |
| विण्हु               | विष्णु               | कृष्ण, देवता विशेष                 | ५४         |
| वितय                 | वितत                 | वाद्यका स्वर विशेष                 | হ সূত্ৰ    |
| <b>#वित्थारि</b> ऊग् | विस्तरियत्वा         | विस्तार करके                       | २५७        |
| विदण्सा              | विप्र                | <b>जान</b> कार                     | ३८८        |
| विदिय                | द्वितीय              | दूसरा                              | २१=        |
| विदिस                | विदिग्               | विदिशा                             | २१४        |
| विष्प                | विप्र                | बाह्यण                             | 58         |
| विष्णश्रोय           | विप्रयोग             | वियोग                              | २६५        |
| विष्फुरंत            | विस्फुरन्त           | स्फुरायमान                         | 3,28       |
| विञ्सम               | विभ्रम               | विलास, विपरीत ज्ञान                | 688        |
| विभिय                | विस्मित              | चित्त-भ्रम, आश्चर्यको प्राप्त      | ४६८        |
| विरयाविरय            | विस्ता <b>वि</b> स्त | मंयतासंयत                          | २६५        |
| विरह                 | विरह                 | वियोग                              | 75         |
| विल <b>क्</b> ख      | विलद्ध               | लजित                               | ११७        |
|                      | 1 नए। छ।             | /11 = Af /1                        |            |
| †विलवमाण             | <u> ਕਿਆਦਾ</u>        | विलाप करता हुआ                     | २०१<br>९८३ |
| े विलप्पमाण्         | विरुपमान             | स्थलात्र परता हुआ।                 | १६३        |

|                     | ăii<br>ăii            | हेत-शब्द-संग्रह                            | ঽ१ঽ         |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|
| <b>*विमग्गित्ता</b> | विमार्गियत्वा         | अन्येषण करके                               | २२६         |
| विमाण्पंती          | विमानपंक्ति           | विमानोंकी श्रेणी                           | \$ '9 U     |
| विमुक्क             | विमुक्त               | छूटा हुआ                                   | હ           |
| विम्हश्र            | विस्मय                | आह्चर्यं                                   | 5           |
| विविज्जय            | विवर्णिजत             | रहित                                       | ų           |
| विवरीय              | विपरीत                | उलटा                                       | ४०          |
| विविद्य             | <b>বি</b> विध         | नाना प्रकार                                | २५७         |
| वियक्खग्            | विचत्रण               | बुद्धिमान्                                 | १३१         |
| वियष्ट              | विद्ग्ध               | चतुर, निपुण                                | ४४७         |
| वियप्पय             | विकल्प                | भेद                                        | 308         |
| #वियच्पिऊग्         | विकल्प्य              | विकल्प करके                                | ४६०         |
| वियलिदिय            | विकलेन्द्रि य         | द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव | १७८         |
| वियार               | विकार                 | विकृत भाव                                  | ४१४         |
| वियोग               | वियोग                 | विछोह                                      | १ द ३       |
| विलित्त             | विलिप्त               | अत्यन्त निप्त                              | ४०३         |
| विलोयग्             | विलोकन                | देखना                                      | २६          |
| विरुल               | विल्व                 | वेलफल                                      | ४४१         |
| विस                 | विष                   | हलाहल, जहर                                 | ६५          |
| विसंग               | व्यसन                 | बुरी आदत                                   | <b>१</b> ३२ |
| विसय                | विपय                  | गोचर-योग्य                                 | হ্          |
| विसहर               | विषधर                 | सर्प                                       | २४३         |
| विसाग्र             | विपाद                 | रंज, खेद                                   | 3           |
| विसुद               | ৰি <b>য়ু</b> দ্ধ     | अत्यन्त शुद्ध                              | ३८२         |
| विसुद्धमाण          | विशुध्यमान            | विशुद्ध होता हुआ                           | ४१६         |
| (विसोद्दि           | विशोधि                | <b>ৰি</b> গ্যু <b>ত্ত</b>                  | χo          |
| ्रे विसो <b>ही</b>  |                       |                                            | ४२०         |
| विस्सास             | विश्वास               | प्रतीति                                    | £8          |
| विह्व               | विभव                  | समृद्धि<br>निर्देश                         | 856         |
| विहास्              | विधान                 |                                            | २३२         |
| #विहरिऊग            | विद्धत्य              | विहार करके                                 | प्रव        |
| विहि                | ৰি <b>ঘি</b>          | रीति                                       | ३७ <b>६</b> |
| वीचि                | बीचि                  | तरंग                                       | ६१          |
| वीगा                | वीगा                  | वाद्य-विशेष                                | ४१३         |
| वीभच्छ              | वीभत्स                | भयानक                                      | 5 X         |
| वीया                | द्वितीया              | दोज, दूसरी तिथि                            | ३६८         |
| वीरचरिया            | वीरचर्या              | सिह-वृत्तिसे गोचरी करना                    | 3 8 2       |
| वीरिय               | वीर्य<br><b>२</b> ००० | बल, पराक्रम                                | ४२७         |
| वीस                 | विंशति                | बीस                                        | १७४         |
| वीसरिय              | विस्मृत               | भूला हुआ                                   | २१०         |
| बुङ्ग               | <b>मुंडन्</b>         | डूबना, डुबकी लगाना                         | ५०१<br>२०४  |
| बुह                 | <b>रह</b>             | ब्हा                                       | 358         |
| बुब्बुय             | बुद्बुद               | बबूला                                      | 338         |
| २ब                  |                       |                                            |             |

| विद्य वेदिका गोलाकृति उच्च भूमिका  वेद्यय वेदिका गोलाकृति उच्च भूमिका  वेजयंत वेजयन्त विमान विशेष  वेदिका वेष्टित करके  वेदगसिद्दिशी वेदकसम्यग्दिष्ट क्षायोपशिमक-सम्यक्त्वी  अवेदंत वेदयन् अनुभव करता हुआ  वेयगीय वेदनीय एक कर्म  वेर विरोध, शत्रुता  वेरगा वेरगय उदासीनता  वेसा वेश्या बाजारू स्त्री | 2                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| वेजयंत वैजयन्त विमान विशष  क्षेटित करके  वेदगसिद्दिरी वेदकसम्यग्दिष्ट क्षायोपशिमक-सम्यक्तवी  क्षेत्रंत वेदयन् अनुभव करता हुआ  वेयगीप वेदनीय एक कर्म  वेर वेर विरोध, शत्रुना  वेरगा वेरग्य उदासीनता                                                                                                    | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| •चेढिऊए। वेष्टितवा वेष्टित करके वेदगसिद्दृी वेदकसम्यग्दृष्टि क्षायोपशमिक-सम्यक्त्वी अवेदंत वेदयन् अनुभव करता हुआ वेयणीय वेदनीय एक कर्म वेर वेर विरोध, शत्रुता वेरगा वैराग्य उदासीनता                                                                                                                  | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ |
| वेदगसिंद्री वेदकसम्यग्दिष्ट क्षायोपशिमक-सम्यक्त्वी अवेदंत वेदयन् अनुभव करता हुआ ऐक कर्म वेदनीय एक कर्म वेर विरोध, शत्रुता वेराय उदासीनता                                                                                                                                                              | X X X 8 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                  |
| अवेदंत वेदयन् अनुभव करता हुआ<br>वेयणीय वेदनीय एक कर्म<br>वेर वैर विरोध, शत्रुता<br>वेरगा वैराग्य उदासीनता                                                                                                                                                                                             | X X 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                  |
| वेयगीय वेदनीय एक कर्म<br>वेर वैर विरोध, शत्रुता<br>वेरगा वैराग्य उदासीनता                                                                                                                                                                                                                             | X 2 9 9 9 8 5 5 8 5 9 9 9 8 5 5 5 5 9 9 9 9              |
| वेर वैर विरोध, शत्रुता<br>वेरग्ग वैराग्य उदासीनता                                                                                                                                                                                                                                                     | १७०<br>२६७<br>१६४<br>इ.स. ५                              |
| वेराग वैराग्य उदासीनता<br>) वेसा वर्ण वाजक स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                     | २६७<br>१६४<br>===<br>२७१                                 |
| ्रेचेसा हेल्या हाजाह स्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 & V<br>==<br>==<br>== 8                                |
| वेश्या बाजारू स्त्रा<br>े वेस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                      | दद<br>१९                                                 |
| ( 460)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २ ७ १                                                    |
| बोसरण व्युत्वर्जन परित्याग                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |
| बंचरा वंचन छलना                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| वंजरा व्यञ्जन वर्गा, चिह्न, पकवान                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36                                                       |
| वंज्ञणपञ्जाय व्यंजनपर्याय स्थूल पर्याय                                                                                                                                                                                                                                                                | ၁६                                                       |
| वंद चृत्द समूह                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
| वंद्ग्माला वंदनमाला                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ४३६                                                    |
| वंस ब्रह्म आत्म स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6                                                        |
| चंभरा ब्राह्मरा विष्र, द्विज                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3                                                      |
| वंभयारी ब्रह्मचारी कामनियही                                                                                                                                                                                                                                                                           | = 0.3                                                    |
| वंस वंश कुल, गोत्र, अन्वय                                                                                                                                                                                                                                                                             | 883                                                      |
| स                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |
| स <b>इ</b> . स <b>कृ</b> त् एक बार                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३०३                                                      |
| #सईऊण शयित्वा मो कर                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समध्                                                     |
| सक शक इन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 606                                                      |
| सकर शर्करा बालु, शक्कर                                                                                                                                                                                                                                                                                | କ୍ୟୁ ହ                                                   |
| सकरणह शर्कराप्रभा दूसरी तरक भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                      | १७२                                                      |
| सिक्खिय साद्यिक ग्वाह                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २६३                                                      |
| सग स्वक अपना                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २१७                                                      |
| स्त्रग स्त्रगं देवलोक                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ४३६                                                      |
| । स्रिक्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |
| स्वगृह अपना घर २७१                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , १८७                                                    |
| सञ्च सरय यथार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280                                                      |
| सचित्त सचित्त जीव-युक्त                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                        |
| सचित्तपूजा सचित्तपूजा सचित्त द्रव्यमे पूजन या चेतनकी पूजा                                                                                                                                                                                                                                             | 388                                                      |
| सिश्चत्त गीव युक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 388                                                      |
| सजरा स्वजन कुटुम्वी                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६४                                                       |
| सज्जरा सजन सत्पुरुष                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 388                                                      |
| सजोगिकेवलिजिए। सयोगकेवलिजिन तेरहवें गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र अरहन्त                                                                                                                                                                                                                                    | ४२५                                                      |
| सण्या संज्ञा चैतन्य, होश, आहारादिकी वांछा                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३                                                       |

|                     | प्राकृत-                  | शब्द-संप्रह                         | <b>२</b> १      |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| सत्त                | ∫ सप्त                    | सात                                 | १७              |
|                     | सत्व                      | बल, जीव                             | 38              |
| सत्तम               | सप्तमी                    | निथि विशेष                          | २्म             |
| सत्तमी              | W(1-11                    |                                     | B £             |
| सत्तरस              | समदश                      | सत्तरह                              | १७              |
| सत्ति               | र शक्ति                   | ( आयुव विशेष                        | 68              |
| -                   | (                         | सामर्थ्य                            | १२              |
| सत्तु               | शत्रु                     | वैरी                                | <b>२</b> ७      |
| सत्थ                | হান্ত্ৰ                   | ग्रन्थ<br>                          | 33              |
| सदद                 | सतत                       | निरन्तर                             | 88              |
| सह                  | शब्द                      | अक्षर, आलाप                         | ४१              |
| सद्हरा              | श्रद्धान                  | दृढ़-प्रनीति                        | Š               |
| *सद्हमाण<br>सद्दहंत | श्रद्द धत्<br>श्रद्द धन्त | श्रद्धान करता हुआ                   | <i>प्र</i><br>१ |
| सद्दाउल             | शब्दाकुल                  | शब्दमे व्याप्त                      | . ۶.<br>د       |
| सद्धा               | श्रद्धा                   | विश्वास                             | 2,2             |
| संघरा               | संघन                      | धन-युक्त                            | ۶۶              |
| समग                 | सम्ब                      | सम्पूर्ण                            | 60              |
| समचउरस्स            | समचतुरस्र                 | सुन्दर संस्थान आकार                 | 3 €             |
| समचउरस्ससंठाण्      | समचतुरम संस्थान           | प्रथम संस्थानका नाम                 | <b>\$</b>       |
| समज्जिय             | समर्जित                   | उपाजित                              | 3 6             |
| समपह                | समप्रभ                    | समान प्रभावाले                      | Þ               |
| समभिभूश्र           | समभिभूत                   | अत्यन्त पराभूत                      | १६              |
| समय                 | समय                       | परमागम, क्षण                        |                 |
| समवसरग्             | समवसरण                    | तीर्थकरोंकी सभाविशेष                | 8.              |
| सम्म                | सम्यक्                    | सम्यक्त्व                           | X.              |
| सम्मत्त             | सम्यक्त्व                 | सम्यग्दर्शन                         | 1               |
| सम्मदिष्टी          | सम्यग्दष्टि               | सम्यक्त्वी                          | ,               |
| समासंत्री           | समासतः                    | संक्षेपमे                           | ð,              |
| समाहि               | समाधि                     | ध्यानावस्था                         | 8               |
| सम्माण्             | सन्मान                    | प्रतिष्ठा                           | 8               |
| समुग्घाय            | समुद्धात                  | आत्मप्रदेशों का शरीरसे बाहिर निकलना | 8.              |
| समुद                | समुद्र                    | सागर                                |                 |
| समुद्दिट्ठ          | समुद्दिष्ट                | कहा हुआ                             | ,               |
| समुष्पत्ति          | समुत्पत्ति                | पैदा <b>य</b> श                     | 8               |
| समुबद्द्ट           | समुपविष्ट                 | बैठा हुआ                            | 3               |
| सप्रस               | सप्रदेश                   | प्रदेशयुक्त                         | ;               |
| सप्प                | सर्प                      | साँप                                | 9               |
| सप्पि               | सर्पि                     | •<br>घी                             | 8               |
| सब्भाव              | सद्भाव                    | तदाकार, भद्रता                      |                 |
| समाण                | समान                      | नुल्य                               | ?               |
|                     | श्रत                      | सौ                                  | i               |

| सयं           | स्त्रयं        | आप, खुद                            | ३०४          |
|---------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| सयल           | सकल            | सम्पूर्ण                           | १७           |
| सयवत्त        | शतपत्र         | कमल                                | ४२६          |
| सया           | सदा            | नित्य                              | ३८           |
| सयसहस्स       | शतसहस्र        | लाख                                | १७१          |
| सयास          | सकास           | समीप                               | ३०८          |
| सर            | सरः            | सरोवर                              | 88           |
| सरग्          | शरग्           | आश्रय                              | <b>\$</b> 2  |
| *सरिऊग्       | स्रवा          | जाकर                               | ५१६          |
| सरिस          | सदृश           | समान                               | <b>5</b> × × |
| सरिसव         | सर्पप          | सरसों                              | ४ ⊏ १        |
| सरूव          | स्वरूप         | नक्षण, अपना रूप                    | ३१, ३४५      |
| सलायपुरुष     | शलाकापुरुप     | प्रसिद्ध महापुरुष                  | ४२२          |
| सलिल          | सलिल           | जल                                 | € 8          |
| सरलेखग        | सल्लेखना       | काय-कषायको क्रश करना               | ६ ७६         |
| सवत्त         | सपन            | शत्रु, प्रतिपक्षी                  | 838.         |
| सवह           | शपथ            | मीगंध, प्रतिज्ञा                   | ६७           |
| सन्व          | सर्वे          | <b>समस्त</b>                       | 38           |
| सन्वग         | सर्व्ग         | मर्वव्याप्त                        | ₹ 9, ₹       |
| सन्वगत        | सर्वगन         |                                    | * J, *       |
| सव्वंग        | सर्वाङ्ग       | सर्वेशरीरमें व्याप्त               | १०२          |
| सन्वत्थसिद्धि | सर्वार्थसिद्धि | सर्वार्थमिद्धि नामक कल्पातीत विमान | ४६२          |
| ‡सञ्वत्थ      | सर्वेत्र       | सर्व स्थानपर                       | इ२्ट         |
| ‡सब्बदा       | सर्वेदा        | सदाकाल                             | २६७          |
| सन्बस्स       | सर्वस्य        | सर्वधन                             | 37           |
| सब्वोसहि      | सर्वेपिधि      | एक ऋदिविशेष                        | 3 8 €        |
| सविवाग        | मविषाक         | फल देनवाली निर्जरा                 | ४३           |
| सविसंस        | सविशेप         | विशेषता-युक्त                      | € ≎          |
| ससमय          | स्वसमय         | अपना सिद्धान्त                     | ४४०          |
| ससंक          | शशाइ           | चन्द्रमा                           | ३३२          |
| ससंवेय        | ससंवेग         | संवेग-सहित                         | २७६          |
| ससि           | शशि            | चन्द्र                             | 358          |
| सहरण          | मह्न           | महना                               | १८१          |
| सहस्स         | सहस्र          | हजार                               | ٤٧           |
| सहान          | स्वभाव         | प्रऋति                             | 8.90         |
| साइय          | स्वाद्य        | आस्वादन योग्य                      | २३४          |
| साम्गण        | सामान्य        | विशेषना-रहिन                       | 334          |
| सामाइय        | मामायिक        | एक नियम, वृत विशेष                 | 8            |
| सामि          | स्वामी         | अधिपनि                             | 03           |
| सामित्र       | स्वामित्व      | आधिपत्य                            | `&€          |
| सायर          | सागर           | मापविशेष, एक माप                   | १७५          |
| सायरोपम       | सागरोपम        | असौकिक <b>मा</b> प-विशेष           | १७३          |

|                 |                  | प्राकृत-श्रव्य-संप्रह                    | २१७         |
|-----------------|------------------|------------------------------------------|-------------|
|                 | ∫सागार           | गृहस्य                                   | ₹           |
| सायार           | रे साकार         | र.<br>आकारवान्                           | र<br>इन्ह   |
| साय             | स्वाद्य          | आस्वाद-योग्य                             | २६१         |
| सारीर           | शारीर            | <b>घारीरिक</b>                           | १७६         |
| सारमेथ          | सारमेय           | कुत्ता                                   | १७१         |
| साति            | शालि             | धान्य-विशेष                              | ४३०         |
| सावश्र          | आवक              | वतीगृहस्थ                                | <i>५७</i>   |
| सावय            | भापद             | मांस-भक्षी जानवर                         | ሂട          |
| सावज्ज          | सावद्य           | सदोष                                     | २६१         |
| सासण्           | सासादन           | दूसरा गुणस्थान                           | ४४          |
| साहग्           | साधन             | हेनु                                     | ४६          |
| साहिय           | साधिक            | कुछ, अधिक                                | १७४         |
| साहु            | साधु             | मुनि                                     | २३१         |
| सिक्खावय        | शिचावत           | मुनि शिक्षा देनेवाले द्रत                | २०७         |
| सिक्खावण        | शि द्यापन        | शिक्षण, सिखाना                           | <b>२</b> =४ |
| सिग्घ           | शीघ              | जल्दी                                    | ३०५         |
| सिट्ठ           | शिष्ट            | सभ्य                                     | व           |
| सिंदुवार        | सिन्दुवार        | सिन्दुवार, वृक्ष-विशेष, निर्गृंदीका पेड़ | ४३१         |
| सिद्ध           | सिद्ध            | मुक्त                                    | ११          |
| सिद्धन्त        | सिद्धान्त        | सिद्धान्त, परमागम                        | 4.85        |
| सिद्धत्थ        | सिद्धार्थ        | सरसीं                                    | ४२१         |
| सिंडिसोक्ख      | सिद्धि सौख्य     | मोक्ष-सुख                                | ३७४         |
| सिय             | सित              | श्वेत                                    | <b>४०६</b>  |
| सियपंचमी        | <b>सितपंच</b> मी | शुक्लपक्षीय पंचमी तिथि                   | ३५३         |
| <b>सियायव</b> स | सितातपत्र        | श्वेत-छत्र                               | Xox         |
| सिर             | शिर              | मस्तक                                    | १५७         |
| सिरि            | श्री             | लक्ष्मी                                  | ४६६         |
| सिरिखंड         | श्रीखंड          | चन्दन–विशेष                              | ४०३         |
| सिरिगंदि        | श्रीनन्दि        | आचार्य-विशेष                             | ४४२         |
| सिरिभूइ         | श्रोभृति         | एक आचार्यका नाम                          | १३०         |
| सिला            | शिला             | चट्टान                                   | १५२         |
| सिल्हारस        | शिलारस           | शिलाजीत                                  | ४३ =        |
| सिस्स           | शिष्य            | अन्तेवासी, दीक्षित                       | प्र४३       |
| सिसिर           | शिशिर            | शीतल, ऋतु विशेष                          | ४२४         |
| सिसु            | शिशु             | वच्चा                                    | ६७          |
| सिहर            | शिखर             | चोटी, अग्रभाग                            | ४६३         |
| सिहा            | शिखा             | ज्वाला, चोटी                             | ४३६         |
| सिहामणि         | शिखामिण          | मस्तक-मरिग                               | २३६         |
| सिंहासण         | सिंहासन          | सिंहाकृति आसन-विशेष                      | XoX         |
| ् सीउण्ह        | शीतोप्ग          | सर्द-गर्म                                | 3 e 8       |
| े सीदुण्ह       |                  |                                          | 8,80        |
| सीय             | शीत              | ठंडा                                     | १३६         |

#### वसुनन्दि-धावकाचार

| सील           | शील                     | <b>ब्रह्मच</b> र्य | २२३        |
|---------------|-------------------------|--------------------|------------|
| सीस           | शीर्ष                   | मस्तक              | '98'       |
| 770°          | ∫ शुचि                  | पवित्र             | २७४        |
| सुइ           | रे श्रुति               | शस्त्र             | 3.8.8      |
| सुकहा         | सुकथा                   | उत्तम कथा          | ४२२        |
| सुक           | <b>I</b>                | उज्ज्वल            | ५१⊏        |
| सुक्रभाण      | शुक्रध्यान              | सर्वोत्तम ध्यान    | પ્રવૃષ્ઠ   |
| सुकंदुत्थ     | (देशीशब्द)              | नील कमल            | ४०४        |
| सुक्ख         | सौख्य                   | आनन्द              | ३६७        |
| सुक्खसम्पत्ति | सौखयसम्पत्ति            | एक वृत विशेष       | ३७१        |
| सुज्ज         | सूर्य                   | रवि                | २४८        |
| सुद्रु        | सुष्टु                  | उत्तम              | १४७        |
| सुणय          | सुनय                    | सम्यक्नय           | ४४२        |
| सुण्ण         | शून्य                   | ग्वाली, रिक्त      | ८६५        |
| सुग्गहर       | श्रत्ययह                | सूना घर            | १२०        |
| सुणिम्मल      | सुनिर्मल                | र्आतप <b>वित्र</b> | £          |
| सुत्त         | सूत्र                   | परमागम, डोरा, धागा | २१७        |
| सुत्तहार      | <b>स्</b> त्रधार        | मुख्य पात्र        | '60E       |
| सुत्ताणुवीचि  | सूत्रानुवीचि            | शास्त्रानुसारी वचन | ३२७        |
| सुसुट्डिय     | <b>सुप्तो</b> त्थित     | सोकरके उठा हुआ     | ४६ =       |
| सुत्तत्य      | सूत्रार्थ               | सूत्रका अर्थ       | ŝ.         |
| सुदिट्डी      | सुदृष्टि                | सम्यस्दृष्टि       | 285        |
| सुद्ध         | शुद्ध                   | राग-द्वेषरहित      | УŶ         |
| सुपक          | सुपक्व                  | उत्तम पका हुआ      | 888        |
| सुप्पसिद्ध    | सुप्रसिद्ध              | प्रस्यान           | 23         |
| सुष्म         | ग्रभ                    | उञ्ज्वल            | ४४१        |
| #सुमराविऊग्   | स्मारियस्वा             | स्मर्ग कराकर       | 890        |
| सुमिग्        | स्वप्न                  | स्वप्न             | 338        |
|               | ) श्रुत                 | शास्त्र-ज्ञान      | ३८०        |
| सुय           | रे दुत                  | पुत्र              | <b>এ</b> ছ |
| सुयदेवी       | श्रुतदेवी               | सरस्वती            | 368        |
| सुयंघ         | सुगंघ                   | खुराव्             | ४२ ह       |
| सुरतरु        | <b>मु</b> रतरू          | कल्पवृक्ष          | 39.8       |
| सुरवइ         | सुरपति                  | S TA               | 8          |
| सुरिह         | <u>मु</u> र्सम          | मुगंध              | ४२६        |
| सुरा          | सुरा                    | मंदिरा             | 95         |
| सुरिंद        | कुः<br>मुरेन्द्र        | देवांका स्वामी     |            |
|               | पुप्रति <b>ष्ठक</b>     | सांथिया            | 23%        |
| सुवइद्वय      |                         | सामया<br>सोना      | 800        |
| सुवएण         | ्र सुवर्ण<br>र सौवर्ण्य |                    | 85 X       |
|               |                         | सुवर्णमय           | ४३४        |
| सुसिर         | सुपिर                   | एक स्वर विशेष      | २४३        |

|                       | प्रांस          | त-शब्द-संग्रह                     | <b>२१</b> ९    |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|
| -                     | ∫ शुभ           | अच्छा                             | ,<br>इ६        |
| सुह                   | ो सुख           | आनन्द                             | १५७            |
| सुहग                  | सुभग            | दूसरोंका प्यारा                   | <b>२३</b> २    |
| सुहजोय                | शुभयोग          | पुण्यवर्धक योग                    | ३२६            |
| ( सुहम                |                 |                                   |                |
| । सुडुम               | स्दम            | दृष्टि-अगोचर                      | प्रदेश, प्रदेह |
| सुहावह                | सुखावह          | सुखदायक                           | ३३३            |
| सुहुमलोह              | सूक्ष्मलोभ      | अत्यन्त क्षीण लोभ                 | ४२३            |
| सुडुमसंपराय           | सूक्ष्मसाम्पराय | दशवे गुणस्थानका नाम               | ४२३            |
| सुहुमसुहुम            | सूदम-सूदम       | अतिसूक्ष्म                        | ४१५            |
| <b>सुहो</b> वयोग      | <b>शुभोपयोग</b> | पुण्य-वर्धक योग                   | ४०             |
| सुर                   | सूति            | प्रसूति                           | २६४            |
| सूर                   | शूर             | वीर                               | २५             |
| स्तूल                 | श्र्ल           | पीड़ा                             | 309            |
| संग्र                 | स्बेद           | पमीना                             | 5              |
|                       | । श्वेत         | ব্যুত্ত্বল<br>-                   |                |
| सेंढि                 | श्रेंगि         | पंक्ति                            | १७१            |
| <b>मे</b> िएय         | श्रेगिक         | मगधराज, श्रेणिक विस्वसार          | *              |
| सेयकिरिया             | सेकिकया         | मॅंकना                            | ३३८            |
| सेल                   | <b>हौ</b> ल     | पर्वत                             | ४०६            |
| सेविश्र               | संवित           | सेया गया                          | १६८            |
| संस                   | दोष             | अवशेष                             | 3,5            |
| #सोऊण                 | भूत्वा          | म् <b>नकर</b>                     | १२१            |
| सोक्ख                 | मीख्य<br>- रे   | आनन्द                             | χχ             |
| सोग                   | शोक             | विपाद                             | १६५            |
| सोय                   | श्रोत्र         | कर्ण                              | 800            |
| स्रोलह                | <b>ब्रोड</b> श  | मीलह                              | प्रद           |
| स्रीवण्ण              | सौवएर्य         | मुन्दर वर्णवाला, सोने-सा रंगयुक्त | ४३३            |
| सोहग्ग                | सौभाग्य         | सुन्दर भाग्य                      | ४५३            |
| स्रोहग                | शोधन            | शोधना                             | ३४०            |
| सोहम्म                | सौधर्म          | प्रथम स्वर्ग                      | X38            |
| ∫ #सोहिऊण<br>} सोहिसा | शोधियस्वा       | शोध कर                            | '३०८-४४८       |
| संक                   | शंका            | सन्देह                            | Ę              |
| संकप्प                | संकल्प          | दृढ़ विचार                        | २६३            |
| #संकिष्पऊरा           | संकल्प्य        | संकल्प करके                       | ३८४            |
| संख                   | शंख             | शंख                               | 866            |
| संखा                  | संख्या          | गणना                              | १७५            |
| संखेव                 | <b>सं</b> चेप   | सारहर :                           | १३४            |
| संखोय                 | संचोभ           | हल-चल                             | ३४७            |
| संगह                  | संगत            | युनित-यु <b>न</b> त               | २ <b>१</b> ६   |
| संगाम                 | संग्राम         | युद्ध                             | ४८६            |

| j | t   | 0 |
|---|-----|---|
| - | . ¬ |   |

## वसुनन्दि-श्रावका<del>वार</del>

| संगीय                | संगीत                | गायन                     | <b>४</b> ४४ |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| संघाय                | संघात                | समूह                     | 388         |
| संजम                 | संयम                 | यम-नियम                  | <b>२२१</b>  |
| संजुय                | संयुत                | सयुक्त                   | 9'9'        |
| संजीय                | संयोग                | संप्राप्ति               | २७६         |
| #संठाविऊग्           | संस्थाप्य            | स्थापन करके              | `60₺        |
| संशिह                | सन्निभ               | सदृश                     | ४७२         |
| ∫ संतद्घ<br>ो संतत्त | संत <b>प्त</b>       | अति संताप युक्त          | १८०-१०२     |
| संताविय              | संतापित              | मंताप युक्त              | १६१         |
| संचार                | संस्तर               | विस्तर                   | 3.80        |
| संदेह                | सन्देह               | शंका                     | = 6         |
| <b>सं</b> धाण        | सन्धान               | अचार                     | ሂട          |
| संधिवन्ध             | सन्धिवन्ध            | एक वाद्य-विशेष           | ४१३         |
| संपण्या              | सम्पन्न              | समारत                    | ३४⊏         |
| संपुण्ण              | सम्पूर्ण             | सम्यक् प्रकार पूर्ण      | <b>દ</b> દ્ |
| संपत्त               | सम्प्राप्त           | हस्तगत                   | 989         |
| संपाविय              | सप्लावित, सम्प्राप्य | ओत-प्रोत, अच्छी तरह पाकर | ४८६         |
| संपुड                | संपुट                | दो समान भागोंका जोड़ना   | 8 E X       |
| संपुडंग              | संपुटांग             | जुड़ा हुआ अंग            | 250         |
| संभूसिऊग             | संभूष्य              | आभूषित होकर              | 33€         |
| सम्मोह               | सम्मोह               | मोहित करना               | १६४         |
| संयोयज               | संयोगज               | संयोग-जनित               | १०३         |
| संवच्छर              | संवत्सर              | वर्ष                     | १२४         |
| संवर                 | संबर                 | कर्मास्रव रोकना          | १०          |
| संवरण                | संवरग्               | संकुचित                  | ४३२         |
| संवेश्र              | संवेग                | वैराग्य                  | 38          |
| संसारत्थ             | संसारस्थ             | संसारी                   | ११          |
| संसित्त              | संसिक्त              | सिचा हुआ, व्याप्त        | ሂട          |
| संसिय                | संश्रित              | आश्रित                   | २०२         |
|                      |                      | <b>E</b> C               |             |
| <b>*ह</b> गिऊग       | हत्वा                | मार कर                   | ४२४         |
| हणु                  | हनु                  | ठोड़ी, दाढ़ी             | ४६१         |
| हत्थ                 | हस्त                 | हाथ                      | ₹5≈         |
| हथगापुर              | हस्तिनापुर           | प्राचीन पांडव-पुरी       | ४४          |
| <b>*हम्ममा</b> ण     | हत्यमान .            | मारा जाता हुआ            | १८०         |
| हर                   | धर                   | घारण करना                | २६ <b>३</b> |
| <b>*हरिऊ</b> ण       | हत्वा                | हर करके                  | १०२         |
| हरिय                 | हरित                 | हरा वर्ण                 | २६५         |
| हिय                  | { हित                | मलाई<br>                 | ३२७         |
|                      | <b>६ ह</b> त         | हरा हुआ                  | ७३          |

| घाकृत-शब्द <i>-</i> संग्रह |                             |                                             | <b>૨</b> ૨૧     |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| हियय                       | हृदय                        | मन                                          | ४६⊏             |
| हिरग्ग                     | हिरएय                       | सोना, चांदी                                 | २१३             |
| हिं <u>डं</u> त            | हि <b>ड</b> न्त             | भूलता हुआ                                   | ?७೨             |
| हिंडित                     | भ्रमित                      | भ्रमण किया हुआ                              | 930             |
| हिताल                      | हिन्ताल                     | हिन्ताल वृक्षविशेष                          | 860             |
| हुडुक<br>हुंडावसन्पिणी     | (देशी शब्द)<br>हुडावसर्पिणी | वाद्य-विशेष<br>काल-विशेष, जिसमें अनुचित एवं | ४१२             |
| . *                        |                             | असंगत बातें भी होवें                        | <b>३</b> द्य    |
| ( हेउ<br>) हेरु            | हेतु                        | साधन                                        | २१३, ३ <b>६</b> |
| होऊस                       | भृत्वा                      | हो करके                                     | 6 5 6           |

\* इस चिह्नवाले संबंध बोधक कृदन्त शब्द है।

🕆 इस चिह्नवालं वर्तमान कृदन्त शब्द है।

🙏 इस चिह्नवाले अव्यय शब्द है।

## त्रावश्यक निवेदन-

मुक्ते इस संग्रह में कुछ प्रसिद्ध या प्रचलित विषयों के विरुद्ध भी लिखना पड़ा है वह केवल पाठकों की सुगमता के लिए ऐसा किया है। यन्थ में ऋषि हुए शब्दो की श्वकारादि कम से तालिका दी गई है, साथमें उनका श्वर्थ भी। यन्थ गत श्वर्थ पहले श्वीर उसके श्वन्य श्वर्थ उसके पीछे दिये गये हैं।

# ऐतिहासिक-नाम-सूची

|              | *************************************** |                                |                       |
|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| अनन्तमती     | XΥ                                      | İ                              | गा० नं०               |
| इन्द्रभूति   | 7                                       | रुद्रदन                        | <b>१</b> ३3           |
| उद्दायन राजा | χ ≎                                     | रविती                          | χę                    |
| अंजनचोर      | χp                                      | लकेश (रावण)                    | 8 3 8                 |
| कुन्दक्त्द   | 460                                     | .       वज्रक् <sub>मा</sub> र | <b>y</b> , <b>y</b> , |
| नाग्दन       | १०८                                     | वसुनन्दि                       | ५ ४६                  |
| जिनदन        | уу                                      | वस्देव                         | इंडन                  |
| नयनन्दि      | ४,४२                                    | वारियेण                        | ¥, &                  |
| ने मिचन्द्र  | 466                                     | वास्देव                        | ३४६                   |
| वकराक्षस     | १२७                                     | विष्णुकुमार                    | પૂર                   |
| ब्रह्मदन     | १२८                                     | श्रीनन्दि                      | ५ ४०                  |
| यादव         | १२६                                     | श्रीभूति                       | १३०                   |
| युधिष्ठिर    | <b>૧</b> ૨૫                             | श्रेणिक                        | 37                    |

| 07 - 70         | ^         |
|-----------------|-----------|
| भौगोलिक-न       | ाम-मना    |
| 41.414.21.40.41 | 4.4 18 40 |

|                          | - 1       |
|--------------------------|-----------|
| एकचक्रनगर                | १२७       |
| चंपानगरी                 | ゾマ        |
| ताम्प्र <u>निप्तनगरी</u> | ×χ        |
| मथुरा                    | ሂ ቺ - ሂ ሂ |
| मागध                     | ५ ८       |
| राजगृह                   | प्र       |
| रुद्रवरनगर               | ሂ੩        |
| लंका                     | 8 ≦ 8     |
| साकेत                    | १३३       |
| हस्तिनापुर               | પ્રજ      |
|                          |           |

# व्रत-नाम-सूची

| अध्विनीवत-विधान       | ३६६-३६७         |
|-----------------------|-----------------|
| नन्दीश्वरपंक्ति-विधान | ३७३-३७४         |
| पंचमी-विधान           | इ <i>५३-३६२</i> |
| रोहिणी-विधान          | ३६३-३६५         |
| विमानपंक्ति-विधान     | ३७६-३७¤         |
| मोर्घ्यसंपत्ति-विधान  | ३६८-३७२         |
|                       |                 |

# गाथानुक्रमणिका

|                             | गाथाङ्क       |                      | गाथाङ्क     |
|-----------------------------|---------------|----------------------|-------------|
| শ্ব                         |               | अरुहाईणं पडिमं       | ४०८         |
| अइणिट्ठुरफरसाइं             | १३५           | अलियं करेड सवहं      | ६७          |
| अइनिब्बदाहसंना-             | १६१           | अलियं ण जंपणीयं      | २१०         |
| अडथूल-थूल-यूलं              | १८            | अवसाणे पंच धडा- 🕝    | 3 X X       |
| अडबालबुड्ढरांगा             | 339           | असणं पाणं खाइम       | २३४         |
| अङलंघिओ विचिट्ठो            | 9 ?           | असि आं उसामुबण्णा    | ४६६         |
| अइब्डिबालम्य-               | ⊃३४           | असुरा वि कूरपावा     | १७०         |
| अइसरसम्बस्गधं               | २४२           | अह कावि पावबहुना     | ११६         |
| अक्लयवराङ्ओ वा              | 356           | अहण भणइ तो भिक्खं    | ঽ৹ভ         |
| अक्लोह गरी रहिओ             | ६ ६           | अह नेवंडं तत्त       | 936         |
| अगणिता गुन्वयणं             | १६४           | अह भुजइ परमहिलं      | ११८         |
| अग्गिविसचोरसपा              | Ęχ            | अहवा आगम-णोआ-        | ४५१         |
| अन्छरसयमङ्भगया              | २६६           | अहवा आगम-णोआ-        | ४७७         |
| अट्टकसाए च तओ               | <b>भू</b> २ १ | अहवा कि कुणइ पृरा-   | २००         |
| अट्टदलकमलमज्भे,             | 069           | अहवा जिणागमं पुत्थ-  | ३६२         |
| अट्टदमहत्थमेन               | <b>\$3</b> \$ | अहवा णाहि च वियप्पि- | <i>६६</i> ० |
| अट्टविहमंगलाणि य            | 6.65          | अहवा णिलाडदेसे       | ४६६         |
| अणिमा महिमा लिघमा           | ५१३           | अह वेदगसिंद्ट्ठी     | ४१६         |
| अणुपालिकण एवं               | 838           | अहिसेयफलेण णरो       | 838         |
| अण्लोहं वेदनी               | प्रव्ह        | अतोमुहुनकालेण        | 886         |
| अण्णाणि एवमाईणि             | 038           | अतोम् हुत्तमेसा-     | ४३१         |
| अण्णाणिणो वि जम्हा          | 380           | ন্ধা                 |             |
| अण्णे कलंबवालुय-            | 8 5 6         | आउ-कुल-जोणि-मग्गण    | १५          |
| अण्णे उ सुदेवनां            | 334           | आगमसत्थाइं लिहा-     | २३७         |
| अण्णो उपावरोण्ण             | १८७           | आगरसद्धि च करेजन     | ४४४         |
| अण्णोण्णं पविसंता           | 35            | आगाममेव खित्तं       | ₹ १         |
| अण्णोण्णाणुपवेसी            | ४१            | आयविल-णिव्वियडी      | २६२         |
| अण्णो वि परम्स धणं          | १०८           | आयंविल-णिव्वियडी     | ₹ 🗶 १       |
| अतिहिस्स संविभागो           | 385           | आयास-फलिह-संणिह      | ४७२         |
| अत्तागमतच्चाणं              | Ę,            | आरोविकण सीमे         | 880         |
| अता दोसविमुक्को             | <b>y</b>      | आसाढ-कत्तिए फग्गु    | ३५३         |
| अयदंडपासवि <del>क</del> ्तय | २१६           | आसाढ कत्तिए फग्गुणे  | ४०७         |
| अरहंतभितयाइसु               | ४०            | आमी सममय-परसमय-      | 7,80        |

| २२४ | वसुनन्दि-श्रावकाचार |
|-----|---------------------|
|     | 4:3-11 4 -114 11-41 |

| २२४                                   | वसुनन्दि-श्रावकाचार |                                |                 |  |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| आहरणगिहम्मि तओ                        | प्रु                | एदे कारणभूदा                   | २२              |  |
| आहरणवासियाहि                          | 308                 | एदे महाणुभावा                  | १३२             |  |
| आहारोसहसत्था-                         | <b>२२३</b>          | एमव होइ विइओ                   | ३११             |  |
| इ                                     |                     | एयस्से संजायड                  | ३७२             |  |
| इक्क्ट्रस-मिष्प-दहि-की-               | /u /                | ्रं <b>एयंत</b> राववासा        | ३७६             |  |
|                                       | 64.8                | एया पडिवा वीया                 | 3 5 5           |  |
| इच्चाइगुणा बहवी                       | <b>χ</b> ο          | एयारसठाणठिया                   | ခ <b>ု</b> ရဲခု |  |
| इच्चाड बहुविणोए-                      | 3 c X               | एयारम ठाणाइ                    | <b>y</b> ,      |  |
| इच्चेत्रमाह्काइय-<br>इच्चेत्रमाहकाइय- | 530                 | एयारसम्मि ठाले                 | 308             |  |
| ट <del>च्चे</del> वमाइबहुवो           | ξ. <u>ε</u>         | एयरिसंगधारी                    | 367             |  |
| इच्चेवमाइबहुयं                        | १६२                 | एयारसम् पढमं                   | ३१४             |  |
| इय अवराइ बहुमो                        | 9'9                 | एरिसओ हिचय परि-                | 656             |  |
| इय एरिसमाहार                          | ३१७                 | एरिसगुण अट्टजयं                | <b>પ</b> ્રદ    |  |
| इय पञ्चक्यो एसो                       | ₹ १                 | एवं काऊण तओ                    | 603             |  |
| इंदो तह दायारो                        | 600                 | एव काऊण तओ                     | 679             |  |
| उ                                     |                     | एवं काऊण तव                    | y, 8 &          |  |
| उक्कस्सं च जहण्ण                      | प्रद                | एवं काऊण विहि                  | 343             |  |
| उक्किट्टभोयभूमी-                      | २५८                 | एवं च उत्थठाण                  | 268             |  |
| उग्गसिहादेसियसग्ग                     | 358                 | एव चनारि दिणा-                 | √~ <del>1</del> |  |
| उच्चार पस्सवणं                        | ુ≎                  | एवं चलपडिमाए                   | 612             |  |
| उच्चारिकण गामं                        | ३≒२                 | एवं चिरंतणाणं पि               | ८ ४६            |  |
| उज्जवणविहि ण तरइ                      | 3 % &               | एवं पाऊप फल                    | 2 <b>%</b> %    |  |
| उज्जाणिम रमंता                        | <b>်</b> ⊃ ဧ        | एवं प्हबर्ण काऊण               | ४२४             |  |
| उड्ढिम्म उड्ढलोयं                     | ४६१                 | एव तस्य ठाणं                   | 300             |  |
| उत्तम-मज्भ-जहण्यं                     | খ্নন                | एव थ्णिज्जमाणी                 | ५ ३ १           |  |
| उनविहाणेण तहा                         | र्कड                | एवं दसणसावय-                   | 2 k €           |  |
| <b>उ</b> द्दिद्वपिङ्किरओ              | \$ 8 3              | ार्व पास्यस्य<br>गर्व पास्यस्य | <u> ४</u> ३२    |  |
| उद्देसमेनसेयं                         | કે કર્              | एवं पत्रविसेसं                 | ₹ 9 o           |  |
| उ.पण्णपदमसमयम्हि<br>इ.प्राचन          | 253                 | एवं पिच्छंता वि ह              | 840             |  |
| उवगू हणगुणज्ञाः                       | у, у                | एवं बहत्पयार<br>एवं बहत्पयार   | 38              |  |
| उववारिओ वि विणओं                      | ર.<br>૨૨૫           | ·                              | 208             |  |
| उववायाओं णिवडइ                        | <b>१</b> ३७         | एव बहुपयार                     | 501             |  |
| उववास-वाहि-परिमम-                     | \$3£                | एवं बहुप्यसर                   |                 |  |
| उववास पुण पोसह-                       | ४०३                 | एवं बहुष्ययार<br>एवं बारसभेयं  | 3 <b>%</b> 5    |  |
| उदवासा कायव्वा                        | ३७१<br>१            | ·                              | ६ ५३<br>१ ८७    |  |
| उस्मियसियायवनो<br>इस्मियसियायवनो      | ५७२<br>५०५          | एवं भणिए घिन्ण                 | १४७             |  |
| अस्तवासमाययाः<br>इंबर-वड-पिप्पल-पिप-  |                     | <b>एव रयणं काउण</b>            | ४०१             |  |
|                                       | ४८                  | एवं मोऊण तओ<br>—: -ो —:ो       | 8 8 %           |  |
| <b>ए</b>                              |                     | एवं सो गज्जंती                 | ७४              |  |
| एक्केक्कं ठिदिग्यंड                   | 388                 | एस कमी णायव्यी                 | ३६१             |  |
| एत्तियपमाणकालं                        | १७६                 | एमा छव्विहपूजा                 | ४७५             |  |

| गाथानुकमण्कित              |               | २२५                     |         |
|----------------------------|---------------|-------------------------|---------|
| क                          |               | गहिऊणस्मिणिरिक्खमि      | 366     |
| कच्चोल-कलस-याला            | २५५           | गंतूण गुरुसमीवं         | 380     |
| कणवीर-मिल्लयाहि            | .835          | गंतूण य णियगेहं         | २५६     |
| कत्ता सुहासुहाणं           | રૂપ્          | गंतूण सभागेह            | ४०४     |
| कप्पूर-कुंक् मायर          | 873           | गिज्जंतसंघिवंधाडगृहि    | ४१३     |
| कम्हि अपनिविसेसे           | २४३           | गुणपरिणामो जायङ         | 3 8 3   |
| कर-चरण-पिट्ट-सिरसाणं       | इस्ड          | गुरुपुरओ किदियम्मं      | २८३     |
| करणं अधापवत्तं             | ४१८           | गुनुगुनुगुनंत तविलेहि   | ४१२     |
| कहमवि णिस्सरिङणं           | १७८           | गोणसमयस्य एए            | २ १     |
| कह वि तओ जइ छट्टो          | १५६           | गो-बंभण-महिलाणं         | = 3     |
| कंदप्प-किटिभसास्र          | 838           | गो-बंभणिन्थिचाय         | દે હ    |
| काउस्मागमि ठिओ             | হত<br>হত      | ঘ                       |         |
| काऊण अट्ट एयं-             | ३ ५३          | घणपडलकम्मणिवहव्व        | ४३७     |
| काऊण तव घोर                | ५११           | घंटाहि घंटसद्दा-        | ४ स ह   |
| काऊण पमनेयर                | 443           | 1244                    | 34,6    |
| काऊणाणंतचउट्ट-             | 64 દ          | <b>ਚ</b>                |         |
| काफ्रणुङजवणं पूण           | 358           | चउनोरण-चउदारी           | इह४     |
| नायाण स्वमहण               | 3 5 5         | चउदममलपरिम् <i>डुं</i>  | २३१     |
| कारावगिदर्गातमा            | 356           | चउविहमरू विदव्वं        | 3 9     |
| कार्य-किराय-चंडाल          | 55            | चउम् वि दिसासु          | € € ७   |
| कालायम-णह-चंदह-            | ४३=           | चम्महि-कीड-उंदुर        | ₹ १ %   |
| कियवाय-गिद्ध-वायम-         | १६६           | चिट्ठेज्ज जिणगुणारो-    | ४१=     |
| किसी जस्सिद्सुटभा          | ४.९४          | चित्तपडिलेवपडिमा<br>-   | 866     |
| किरियम्म <b>ब्भृ</b> द्वाण | ३२८           | चितेइ मं किमिच्छइ       | 868     |
| कि करीम कस्य वच्चिम        | १६७           | ন্ত                     |         |
| कि केण वि दिट्ठों ह        | १०३           | छच्च सया पण्णास्त-      | प्र४६   |
| कि चयसमेण पावस्स           | 939           | छत्तेहि एयछत            | 680     |
| कि जंगिल्ल बहुणा           | 2/3           | छत्तीह चामरेहि य        | 800     |
| कि जिपएण बहुणा             | 833           | <b>छम्मासाउगसे</b> म    | ५,३०    |
| कि सुमिणदंगगमिण            | 338           | छुम्माना उयसे <u>ये</u> | 858     |
| कृत्थं भरिदलमेनो           | 828           | छहतण्हाभयदोसो           | ٠, ۲    |
| कुस्मेहि कुसस्यवयण         | <b>ሪ</b> ፍሂ   | छेयण-भेयण-ताडण          | १५०     |
| कोहं माणे माण              | <b>प्</b> च च | .,                      | , , , , |
| ख                          |               | ज                       |         |
|                            |               | , जइ अद्धवहे कोइ वि     | ३०६     |
| यीक्वहिमसिलधारा-           | XO8.          | जइ अंतरम्मि कारण-       | ३६०     |
| ग                          |               | जइ एवं ण रएज्जो         | 308     |
| गच्छड विमुद्धमाणो          | ४२०           | जइ कोवि उसिणणरए         | १३=     |
| गब्भावयार-जम्माहिसेय-      | ४५३           | जइ वाइयसिंहट्ठी         | ४१५     |
| गहिऊण मियिरकर-किरण-        | ४२५           | जइ देइ तह वि तत्त्थ     | १२०     |

#### वसुमन्दि-आवकामार

| जइ पुण केण वि दीसइ     | <b>१</b> २२        | जे केइ वि उवएसा             | 333         |
|------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|
| जइ मे होहिहि मरणं      | 339                | जेणज्ज मज्भ दव्वं           | 6.6         |
| जइ वा पुरुविम्म भवे    | १४६                | जे तसकाया जीवा              | 308         |
| जय जीव णंद वड्ढा-      | ५००                | जं पुण कुभोयभूमी पु         | २६ <b>१</b> |
| जलधाराणिक्वेवेण        | ४८३                | जे पुण सम्माइट्ठी           | २६५         |
| जल्लोसहि-मञ्चोमहि      | ₹%€                | जं पृब्वसमुहिद्वा           | ४४७         |
| जस्स ण हु आउसिन्मा-    | प्र२ह              | जे मज्ज-मंसदीमा             | ६२          |
| जह उक्कस्सं तह मण्भिमं | 260                | जो अवलेहइ ण <del>िच्च</del> | 5.8         |
| जह उत्तमम्मि खिले      | 5.80               | जो पस्सइ समभावं             | وو ټ        |
| जह ऊपरम्मि खिले        | 5 65               | जो पुण जहण्णपत्तम्म         | ३४७         |
| जह मज्जं तह य महू      | 50                 | जो पुण जिणिदभवण             | イエン         |
| जह मज्भिमस्मि विने     | २४१                | जो मज्भिमस्मि पत्तस्मि      | 288         |
| जह रुद्धम्मि पवेसे     | 11.6               | जोव्वणमएण मनो               | १४३         |
| जं कि चि गिहारंभं      | २६=                | _                           |             |
| जं कि चि तस्म दक्वं    | ες:                | 3                           |             |
| जंकिंपि एत्थ भणियं     | ሂ <mark>ሄ</mark> ሂ | ठिदियरणग् <b>णप</b> उत्तो   | 9,8         |
| जं कि पि देवलोए        | 3 9 <b>y</b> .     | चा                          |             |
| जंकि पि पडियभिक्लं     | ३०६                | ण गणेइ इटुमिल               | ६३          |
| जं कि पि सोक्वमारं     | ४३८                | ण गणेड माय-वण्प             | १०४         |
| ज कीरइ परिस्कवा        | २३८                | ण मुयंति तह वि पापा         | १५०         |
| जं कुणइ गुरुसयासम्मि   | २७२                | ण यंकत्थ विक्णड रङ          | ११५         |
| जं भाइज्जह उच्चारिकण   | 858                | ण य भंजइ आहार               | £=          |
| ज दुष्परिणामाओ         | ३०६                | णवमासाउगि सेसे              | <b>२६</b> ४ |
| ज परिमाणं कीरइ         | २१३                | णदीसरट्टदिवसे               | <b>ሪሂ</b> ሂ |
| जंपरिमाणं कीरङ         | २१७                | णंदीसरस्मि दीवे             | ३७४         |
| जंबीर-मोच-दाडिम-       | 860                | णाणंतरायदसयं                | ध्रध        |
| जं विज्जिज्जइ हरियं    | ₹ & ¾              | णाणे णाण्वयरणे              | ३००         |
| जायइ अक्वयणिहि-रयण-    | 656                | णामट्टवणादव्वे              | ३८१         |
| जायइ कुपत्तदाणेण       | २ ४ व              | णामावहारदोमेण               | १३०         |
| जायइ णिविज्जदाणेण      | 655                | णिच्चं पनायमाणी             | કે ક        |
| जायंति ज्यल-ज्यला      | হ্হহ               | णिट्ठुर-कक्कसवयणाइ-         | 230         |
| जिणजम्मण-णिक्तमणं      | ४५२                | णिद्दा तहा विसाओं           | 3           |
| जिणवयण-धम्म-चेइय-      | ၁ ၅ ဖွ             | णिद्देसं सामिन              | ४६          |
| जिण-सिद्ध-सूरि-पाठय-   | 350                | णिययं पि सुयं बहिणि         | ું ફ        |
| जिल्मा छेयण-णयणाण      | १६८                | णिव्विदिगिच्छो राओ          | Ŋβ          |
| जीवस्म्वयारकरा         | 3 6                | णिसिऊण णमो अरहं-            | 868         |
| जीवाजीवासवबंध-         | १०                 | णिस्समइ मयइ गायइ            | 883         |
| जीवो हु जीवदव्वं       | २८                 | णिम्संका णिक्कंग्वा         | 85          |
| ज्यं खेनंतस्स ह        | Ęo                 | णिस्मंकिय-संवेगा-           | ३२१         |
| जयं मज्जं मंसं         | 3,8                | णिसंकिय-संवेगा-             | ३४१         |
|                        |                    |                             |             |

|                      | नाचानुक     | मिर्गका                    | হইও         |
|----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| णिस्सेसकम्ममोक्खो    | ४४          | नो तम्हि पत्तपडणेण         | १५७         |
| णेऊण णिययगेहं        | २२७         | तो तेसु समुप्पण्णो         | <b>१</b> ३६ |
| णेच्छंति जइ वि ताओ   | ११७         | नो रोय-मोयभरिओ             | 3=9         |
| णेत्तुद्धारं अह पा-  | 309         | तो सुहुमकायजोगे            | ४३४         |
| णेरइयाण सरीर         | <b>१</b> ५३ | तो सो तियालगोयर-           | ५२६         |
| <br>त                |             | थ                          |             |
| तत्तो णिस्सरमाणं     | १४८         | <b>थोत्तेहि मंग</b> लेहि य | ४१५         |
| नत्तो पलाइऊणं        | १५१         | द                          |             |
| तत्थ वि अणंतकालं     | २०२         | दट्ठूण असणमज्भे            | <b>≂</b> १  |
| तत्थ वि दहप्पयारा    | २४०         | दट्ठूण णारया णील-          | १६३         |
| तत्य वि दुक्खमणंतं   | ६२          | दट्ठूण परकलत्तं            | ११२         |
| तत्थ वि पडंति उर्वार | १४२         | दट्ठूण महड्ढीण             | 939         |
| तत्थ वि पविद्वमिनो   | १६२         | दट्ठूण मुक्ककेसं           | ķ3          |
| नत्थ वि बहुप्पयार    | २६७         | दव्येण य दन्यस्स           | ४४८         |
| तत्थेव सुक्कभाणं     | ४२४         | दहि-दुद्ध-मप्पिमस्सेहि     | ४३४         |
| तप्पाओग्गुवयरणं      | 680         | दंसण-णाण- चरित्ते          | ३२०         |
| तम्हा हं णियसनीए     | 850         | दंसण-वय-सामाइय             | 8           |
| तय-वितय-धण सुमिर     | २५३         | दाऊण किंचि रति             | २८६         |
| तर्काणयण-गयण-मण-     | ३४८         | दाऊण मृहपडं धवल-           | ४२०         |
| तस्य पसाएण मए        | 788         | दाणसमयम्मि एवं             | 232         |
| तस्य फलम्दयमागय-     | 288         | दाणं च जहाजोग्गं           | ३५⊄         |
| तस्य फर्लाणत्थी वा   | 3 5 %       | वाणे लाहे भोए              | ५२७         |
| तस्य बहुमज्भःदेस     | 395         | दिणपडिम-बीरचरिया-          | . 382       |
| तस्मुवरि मिद्धणिलय   | <b>४६३</b>  | दीउज्जोयं जइ कुणइ          | 3 9 €       |
| तं कि ते विस्सरिय    | १६०         | दीवेसु सायरेसु य           | ४०६         |
| तं तारिसमीदुण्ह      | 6.20        | दीवेहि णियपहोहा-           | ४३६         |
| नाण पवेसी वितहा      | 3:30        | दीवेहि दीवियासस-           | ४८७         |
| ता सुहुमकायजोगे      | <b>५३</b> ४ | दुण्णि य एयं एयं           | २'४         |
| तिरियगईए वि तहा      | १७७         | दुविहा अजीवकाया            | १६          |
| तिविहं मुणेह पन      | হৃহ্        | देविद-चक्कहर-मंडलीय-       | इइ४         |
| तिविहा दव्वे पूजा    | 388         | देम-कुल-जाइमुद्धो          | ३८८         |
| तिसिओ विभुक्किको हं  | १८८         | देह-नव-णियम-सजम-           | ३४२         |
| तुरियं पलायमाण       | १५८         | देहस्सुच्चत्तं मिज्भमासु   | २५६         |
| ते चिय वण्णा अट्टदल- | ४६७         | दोधणुसहस्सुत्तृगा          | २६०         |
| तेमि च सरीराणं       | 840         | <b>घ</b>                   | •           |
| तेसि पइट्टयाले       | ३४६         | धम्माधम्मागास <u>ा</u>     | <b>3</b> 0  |
| तो खंडियसव्वंगो      | १४२         | धम्मिल्लाणं वयणं           | 307         |
| तो म्बल्लविल्लजोएण   | 308         | धरिकण उड्ढजंघं             | <b>१</b> ६७ |
| तो तम्हि चेव समए     | ५३६         | धरिऊण वत्थमेत्तं           | २७ <i>१</i> |
| तो तम्हि जायमत्ते    | <b>8</b> 88 | धूबेण सिसिरयरधवल-          | ४८८         |
| ता तान्तु भागात      | 101         | न्या । १४१४४८ य ८ म म भ    |             |

## वसुनन्दि-श्रावकाचार

| प                       |                 | पुट्ठो वा पुट्ठो वा           | ३००           |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| पक्तालिऊण पत्तं         | ३०४             | पुढवी जलं च छाया              | १८            |
| पवाचानिकण वयणं          | <b>२</b> ८२     | पुष्फंर्जान खिवता             | २२६           |
| पच्चारिज्जइ जंते        | १५५             | पुर-गाम-पट्टणाइसु             | २११           |
| पच्चूसे उद्विना         | २८७             | पुल्वभवे जंकम्मं              | १६४           |
| पज्जनापज्जता            | ₹ ₹             | पुर्व दाणं दाऊण               | <b>~ १</b> ८६ |
| पट्टवणं णिट्टवणे        | <b>ই</b> ওও     | पुन्दुत्तणयिवहाणं             | २१७           |
| पडिगहमुच्चट्ठाण         | घर्ष            | पुञ्बुत्तर-दक्ष्विण-पच्छिमामु | २१४           |
| पडिचीणणेत्तपट्टा-       | ₹85             | पुट्यु तत्रेड्मज्भे           | ४०४           |
| पडिजग्गणीह तण्          | 3 & &           | प् <i>ईफल-तिदु-आमलय-</i>      | द ४ ६         |
| पडिबुज्भिकण सुत्तुद्विओ | 8€⊏             | पेच्छह् मोहविणडिओ             | <b>१</b> २३   |
| परिबृद्धिकण चइकण        | २६८             | <b>45</b>                     |               |
| पडिमासमेक्कखमणेण        | <b>ई प्रं</b> ४ |                               |               |
| पढमाइ जमुक्कस्सं        | १७४             | फलमेयस्मे भोत्तूण             | 395           |
| पढमाए पृढवीए            | १७३             | শ্ব                           |               |
| पत्तं णियघरदारे         | २२६             | बद्धाउगा सृदिट्ठी             | 386           |
| पनंतर दायारो            | 250             | र्वालवत्तिर्णाह जावार-        | 858           |
| पभणइ पुरओ एयस्स         | 69              | बहुहाव-भाव-विव्सम-            | ८१८           |
| परदब्बहरणमीलो           | 808             | बंधण-भारारोवण                 | १८१           |
| परमट्ठो ववहारो          | 20              | वायरमण-विचजोगे                | प्रस          |
| यरलोए वि य चौरो         | १११             | बारस य बारसीओं                | \$ 30         |
| परलोए ति सस्त्वो        | ₹ & У           | वारह अगरी जा                  | ३८१           |
| परलोयस्मि अणंतं         | 858             | वालत्तणे वि जीवो              | १८४           |
| परिणामजुदो जीओ          | ₹ %             | वाली यं ब्ड्हो यं             | 80%           |
| परिणामि जीव मुत्तं      | <b>२</b> ३      | वावनरि पयडीओ                  | 又早又           |
| परिणामि जीवमुत्ता-      | হ্হ             | वाहनरिकलमहिया                 | হধ্র          |
| पब्बेस् इन्थिसेवा       | 282             | वि-नि-चज-पंचिदियभेयऔ          | १ड            |
| पंचणमोक्कारपण्डि        | 64.3            | वृद्धि तबी विय लडी            | ध्रुञ्        |
| पंचमि उववासविहि         | 365             | \ <del>**</del>               |               |
| पंचिततं चारिन           | <b>3</b> = 2    | ¥                             |               |
| पंचसु मेरुस् तहा        | ५०५             | भत्तीए पिच्छमाणस्य            | 886           |
| पंचुबरमहियाइं           | २०५-५७          | भमइ जए जसकिती                 | ३४४           |
| पंचेव अणुव्ययार         | 200             | भागी वच्छल्ल-पहावणा           | ইছও           |
| पाओदयं पविनं            | হ্হ্ছ           | भजेट पाणिपनिम्म               | 303           |
| पाणाइबायविरई            | হ ০ও            | भो भो जिव्भिदियलुद्ध          | 53            |
| पावेण तेण जर-मरण-       | ६१              | भोन् अणिच्छमाण                | 3 x ?         |
| पावेण तेण दुक्ख         | €3              | मोत्तृण मणुयसोक्ख             | ५१०           |
| पावेण तेण बहुसी         | ওঘ              | म                             |               |
| पिच्छह दिव्वे भोए       | . २०३           | मञ्जंग-नूर-भृमण               | <b>२५</b> १   |
| पिडन्थं च पयन्थ         | ४५८             | मञ्जेण णरा अवसो               | 90            |
|                         |                 |                               | <b>~</b> -    |

| 1                                           | गाथातुः      | तम <b>िका</b>            | २३९         |
|---------------------------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
| रण-वयण-काय-कय-कारि-                         | २६६          | <b>ब</b> रअट्टपाडिहेरेहि | ४७३         |
| र्गण-कणय-रयण-रूपय                           | इ€०          | बरकलम-सालितंदुल-         | 650         |
| मणुयत्ते विय जीवा                           | १ द ३        | वरबहुलपरिमलामोय-         | २४७         |
| न्हु-मज्ज-मंसरोवी                           | 33           | वरवज्जविविहमंगल-         | ξοχ         |
| रंसं अमेज्भसरिसं                            | 5×           | वरपट्ट-चीण-खोमाइयाइं     | રપ્રદ્      |
| नंसासणेण गिढो                               | 97.9         | वं जणपरि <b>ण</b> इविरहा | २८          |
| नंसासणेण वड्ढइ                              | <b>=</b> 4   | वायण-कहाणुपेहण           | २ ५ ४       |
| गाणी गुलजां सूरो                            | 83           | वारवर्द्दए विज्जा-       | 388         |
| नालइ-कयंब-कणयारि-                           | 8 5 8.       | वासाणुमग्गसंपत्त-        | ४२८         |
| <b>म</b> च्छत्ताविरदकसाय-                   | 38           | निउलगिरिपव्यए णं         | ą           |
| मेच्छादिट्टी भदो                            | 5,88         | विजयपदाएहि णरो           | ४६२         |
| गुणिकण गुरुवकज्जं                           | 268          | विजयं च वहजयंनं          | 855         |
| नुना जीवं कायं                              | 3 77         | विणएण समंकुज्जल-         | ३३२         |
| नेहाविणरा गृएण                              | इप्र         | विणओ वेजावच्चं           | 388         |
| मेहावीणं एसा                                | 566          | विहिणा गहिऊण विहि        | ३६३         |
| गोत्तूण बन्धमेतं                            | <b>≎</b> €€  | स                        |             |
| र                                           |              | सक्किरिय जीव-पुग्गल      | ३२          |
|                                             |              | सगमतीए महिला             | २१=         |
| ज्जब्भंसं वसर्ष                             | १२५          | मजणे य परजणे वा          | ६४          |
| रनं णाऊण णरं                                | <i>ټ و</i>   | सन्तप्हं विसणाणं         | १३४         |
| र्ति जिंगारज पुणी                           | ځ کې.        | सनमि-नेरसिदिवसम्मि       | २ <b>=१</b> |
| प्रणत्तय-तव-पडिमा-                          | ४६ =         | सन वि तच्चाणि मण्        | ४७          |
| वणपह-सक्तरपह                                | <b>१</b> '७२ | मत्तू वि मिनभावं         | ३३६         |
| प्यणिसमयभिह ठिच्चा                          | २्द४         | सत्तेव अहोलोए            | १७१         |
| रंगावलि च मज्भे                             | 605          | सत्तेव सत्तमीओ           | ३६६         |
| तयमिहे णिम्मंको                             | ४२           | मद्धा भनी नुद्ठी         | २्२४        |
| ज्यय-सुवण्यश्नांसाड                         | ४३४          | सपएग पंच कालं            | 38          |
| ल                                           |              | सब्भावासब्भावा           | ३५३         |
|                                             | 996          | <b>समच</b> उरमसंठाणो     | ४६७         |
| रज्जा-कुलमञ्जायं<br>रज्जा-कुलमञ्जायं        | ११६          | सम्मत्त-गाण-दंसण         | ५३७         |
| रज्जा तहाभिमाण<br>रंगान्य सम्बोध            | १०५          | मम्मत्तस्य पहाणो         | 83          |
| वितक्षुसुमदामी<br><del>केट्याच्याच्या</del> | ¥8%          | सम्मनेहि वएहि य          | ४२          |
| तोइयसत्थम्मि वि<br>राजे कि सर्वाकर          | æ.3          | सयलं मुणेह खंघं          | १७          |
| नोगे वि सुप्यसिद्धं                         | ६३           | मयवन-कुसुम-कुवलय-        | ४२६         |
| व                                           |              | मविवागा अविवागा          | ४३          |
| वज्जाउही महणा                               | १६८          | सब्वगदत्ता मञ्चग         | ३६          |
| वण्ण-रस-गंध-फामेहि                          | 895          | मन्दत्य णिवृणवुद्धी      | १२८         |
| नत्यादियसम्माणं<br>वत्यादियसम्माणं          | 308          | सन्वावयवेसु गुणो         | 398         |
| त्रय-तव-सीलममग्गो                           | २२३          | ससिकंतस्वंडविमलेहि       | ४२६         |
| वयभंगकारणं होइ                              | <b>२१</b> ४  | म्मि-मूर्पगामाओ          | २५४         |

### २३० बसुनन्दि-आवकाचार

| सहिरण्णपंचकलसे            | ₹ <b>%</b> 9 | सुण्णं अयारपुरओ        | ४६४  |
|---------------------------|--------------|------------------------|------|
| संकाइदोसरहिओ              | ሂየ           | सुरवइतिरीडमणिकिरण-     | ۶    |
| संथारसोहणेहि य            | ३४०          | सृहुमा अवायविसया       | ् २४ |
| संभूसिऊण चंदछ-            | 338          | सोऊण कि पि सद्         | १२१  |
| संबेओ णिव्वेओ             | 38           | सो तेसु समुप्पण्णो     | १३६  |
| संसारत्था दुविहा          | १२           | सोवण्य-रुप्प-मेहिय-    | ४३३  |
| संसारम्मि अणंतं           | १००          | सोहम्गाइसु जायइ        | x3x  |
| साकेते सेवंतो             | <b>?</b> ३ ३ | •                      |      |
| सामण्णा विय विज्जा        | ३३५          | ह                      |      |
| सायरसंखा एसा              | १७४          | हरमाणो परदव्वं         | १०६  |
| सायारो अणयारो             | २            | हरिऊण परस्स धर्ण       | १०२  |
| सावयगु णोववेदो            | 3=8          | हा मणुयभवे उप्पज्जिकण  | £39  |
| सिग्घं लाहालाहे           | ३०५          | हा मृयह मं मा पहरह     | 38,8 |
| सिज्भइ तहयम्मि भवे        | 3 €,₹        | हा हा कह णिल्लोए       | 338  |
| सिद्धसंख्वं भायइ          | হ্ ও দ       | हिय-मिय-पूज्जं मुत्ता- | ३२∙७ |
| मिद्धा संसारत्था          | ११           | हिंदाविज्जद टिटे       | १०७  |
| <b>सियकिरणवि</b> ष्फुरंतं | 388          | हुंडावसप्पिणीए         | ३५४  |
| सिरण्हाणु व्वट्टण-गंध-    | २६३          | होऊण खयरणाहो           | १३१  |
| मिस्सो तस्स जिणागम-       | メタま          | होऊण चनकबट्टी          | 358  |
| सिस्सो तस्स जिणिदसासणरओ   | ५४२          | होऊण सुई चेइय-         | २७४  |
|                           |              |                        |      |

# भारतीय ज्ञानपीठ काशीके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन

|              | नारतान भागमाठ मासाम पुरान रून                                            | -1 40 41 ·1 |                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| •            | [ माकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                 |             |                |
| ₹.           | महाबन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित         |             | १३)            |
|              | करलक्का [सामुद्रिक शास्त्र]-हस्तरेखा विज्ञानका नवीन प्रनथ [स्टाक समाप्त] | 1           | 2)             |
|              | सद्नपराजय — भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रस्तावना                  |             | री<br>ही<br>ही |
| 멓.           | क्सड प्रन्तीय ताडपत्रीय प्रन्यसूची—                                      |             | १र्भ)          |
|              | न्यायविनिश्चय विषर्ण [प्रथम भाग]                                         |             | 24)            |
| ٤,           | तस्वार्थवृत्ति-शृतसागर स्रिराचित टीमा । हिन्दी सार सहित                  |             | १६)            |
| 9.           | <b>ग्रादि पुरारा</b> भाग [१]—भगवान् ऋषभदेवका पुराय चरित्र                |             | 20)            |
| ۵.           | <b>ग्रादिपुराग्</b> । भाग [२]—भगवान् ऋषमदेवका पुरुष चरित्र               |             | 20)            |
|              | नाममाला सभाष्य-                                                          |             | RII            |
| ₹0.          | केवलकानप्रश्रचूडामणि-ज्योतिष ग्रन्थ                                      |             |                |
| ११.          | सभाष्यरत्नमंजूषा—छन्दशास्त्र                                             |             | めかかり           |
| १२.          | वसुनन्दि-श्रायकाचार                                                      |             | ٤j             |
| १३.          | समयसार—[श्रंगेजी]                                                        |             | 5)             |
|              | कुरलकाव्य तामिल भापाका पञ्चमवेद [ तामिल लिपि ]                           |             | ક્રો           |
|              | [हिन्दी ग्रन्थ]                                                          |             |                |
| १४.          | मुक्तिदृत [उपन्यास]—ग्रञ्जना-पवनज्ञयकी पुरुष्यगाथा                       |             | ريد            |
| १६.          | पर्याचिह्न —[ म्वर्गीय बहिनके पवित्र संस्मरण श्रीर युगविश्लेषण ]         |             |                |
|              | दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ—                                            |             | もませい           |
|              | पाश्चात्य तर्कशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                       |             | <b>E)</b>      |
|              | शोरो-शायरी [ उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर श्रीर १६० नज्म ]                |             | ()             |
|              | मिलनयामिनी [ गीत ]                                                       |             | ર્ષ્ટ્ર        |
|              | वैदिक साहित्यवेदोंपर हिन्दीमें साधिकार मौलिक विवेचन                      |             | ક્             |
|              | मेरे बापू-महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि                             |             |                |
|              | पंच प्रदीप [गीत]                                                         |             | ર્ર            |
|              | भारतीय विचारधारा—                                                        |             | ર્ગ            |
| २४.          | <b>ज्ञानगंगा</b> —[संसारके महान् साधकोंकी स्क्रियोंका ऋत्वय भएडार]       |             | もかかりもり         |
|              | गहरे पानी पैठ — स्र्रिकरूपमें ११८ मर्मस्पर्शी कहानियाँ                   |             | રાં)           |
| <b>ર</b> ૭.  | व्दंमान [ महाकाव्य ]                                                     |             | ક્             |
| २८.          | होर-भ्रो-सुंखन                                                           |             | =)             |
| ર્લ.         | जैन-जागरणके भ्रम्रदूत                                                    |             | りともり           |
|              | हमारे श्राराध्य                                                          |             | 3)             |
|              | भारतीय ज्योतिष                                                           |             | (ع             |
| <b>३२.</b>   | रजतरिम                                                                   |             | २॥)            |
| ₹₹.          | त्रापुनिक जैन कवि                                                        |             | शा।            |
| ₹ <b>8</b> . | जैनशासन - जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करनेवाली सुन्दर रचना।               |             | <b>3)</b>      |
| ₹ <b>५</b> . | कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रक्ष—<br>हिन्दी जैन साहित्यका संज्ञित इतिहास      | •           |                |
| ۹4.          | विष्या जन साहत्यका साम्रस शतहास                                          | ર           | 111=)          |

भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुराड रोड, बनारस ४

# सन् १९५१ की प्रकाशित पुस्तकें



भारतीय ज्ञानपीठ काशी

## वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय काल नं के प्रमान लेखक जीन, द्वीरात्माल ट्यां शीर्षक व्यस्त्यान्य-न्यावकान्यार